॥ श्रीः ॥



# बृहद्यवनजातकम् ।



मुरादाबादनिवासि पं० उवालाप्रसाद्मिश्रकत-

माबादीकासमेतम् ।

---

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदाम,

बालिक - "स्टक्ष्यी वेंकडेश्वर" स्टीम्-प्रेस,

कल्याण-मुंबई.

संबह् २०१०, शके १८७६.

1953

りとうようようよう



# बुद्रक और प्रकाशक-गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास,

शाकिक=<sup>66</sup> क्रक्ष्मीवेंकटेश्वर <sup>१९</sup>-स्टीम्-प्रेस, कस्याण-बंबई,

वत् १८६७ के भारत २९ के व मुजव रजिष्टरी सह हक प्रकाशकने अपने आधीन रहला है।



12:864 N?

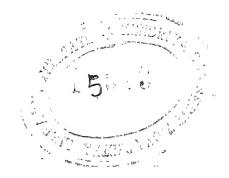

## ध्रतादना ।

सव संसारमें ज्योतिष शास्त्रका चमत्कार मसिद्ध है, बडे र महा विद्वान् महर्षियोंने इस शास्त्रके अनेक ग्रंथ निर्माण किये हैं। यह एक ऐसा शास्त्र है कि, जिसके द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कार्लोंके वृत्तान्त जानेजाते हैं, यदि पूर्ण ज्योतिनी हो, तो कैसा भी क्कतकीं हो उसको अपनी विद्यासे विश्वास करा, सकता है। जनतक इस देशमें ज्योतिषके सिद्धान्तप्रन्थ छन्च होते थे और पूर्ण पण्डित इस विद्याके पायेजाते थे तबतक जो कुछ वे गणित द्वारा फल कर्यन करते थे उसमें किसी प्रकारका फेरफार नहीं होता था, कालकमसे सिद्धान्त प्रन्थोंका छोप होने छगा गुरुमुखसे विद्या उपार्जन करनेने आइस्य आया सिद्धान्त प्रन्योंको छिपानेकी परिपाटी चडी, शिव्योंने नम्रता त्यागी और दीर्व काल परिश्रम न करके कार्यवादीमात्रसे बही अपनेको कृतकृत्य मानने छगे तबसे ज्योतिष शासमें कुछ न्यून-बासी आगई और मनुष्योंको भी कुछकुछ विराग होने छगा तथा कोई २ आक्षेप भी करने छगे, परन्तु " सबै दिन नाहि बरोबर जात" इस वाक्यके अनुसार अंग्रेजी सरकारके राज्यमें कुछ २ फिर विद्याकी युद्धिके यत्न किये जाने छगे और यंत्राखयोंसे अनेक ग्रन्थ प्रकाञ्चित होने छगे तबसे प्राचीन प्रन्योंकी खोज होने छगी और उनका प्रकाश होने छगा जितने प्रन्थ चाहिये उतने प्रकाशित नहीं हुए हैं तथापि उपयोगी ग्रन्थ प्रायः छप चुके हैं में आज जिस ग्रन्थके विषयमें लिख रहा हूं वह यवन जालक का छोटासा प्रन्थ छप चुका है परन्तु यह उससे बहुत वडा है और इसके फल बहुत चमत्कारके हैं इसके अनु-सार जन्मपत्रका फल कहनेसे सुननेवाला मोहित होजाता है एक एक-भावमें सात सात विचारोंका फथन किया है जो प्रांत इमको ५० वर्षकी लिखी पं॰ नारायण दाससे माप्त हुई उसी प्रतिको ययासंभव शुद्ध कर टीका निमाण किया है इतना में विश्वासके साथ कहता हूं कि, जन्म-सुण्डलीका फल इस प्रन्यमें बहुत उत्तम प्रकारसे कथन किया है विश्वफल कथनके विषयमें मेरे टीका किये वर्षयोगसमूह प्रन्यसे वर्ष-फलका बहुत अच्छा फल विदित होता है ) यह ध्रन्य कच निर्मित हुआ इसका निर्णय करनी दुरूह है परन्तु प्रन्थकी उत्तमतामें कोई सन्देह नहीं है। इस प्रन्यका सब प्रकार स्वत्व और अधिकार जग-स्प्रसिद्ध वैश्यवंश उजागर ' श्रीबेङ्क्टेश्वर' यंत्रालयाध्यक्ष सेठजी लेमराज श्रीकृष्णदास्म जीको समर्पण कर दिया है. अंतमें पाठक महाश्योंसे पार्थना है कि, यदि कहीं मूल हुई हो तो उपे मुखारल कारण कि, सर्वज परमेश्वरही है ॥

> पं **ज्वालाप्रसाद मिश्र**, ज् ( दीनदार पुरा ) सुरादाबाद.



# बृहद्यवनजातक--विषयातुक्रमणिका।

| पृष्ठांकाः | 'विषयाः                 | प्रष्टांकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                         | 401.001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | (8)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , 8        | चतुर्थ सुखभवनम्         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72         | सुखमावे लग्नफलम्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| မွ         | प्रहफलम्                | 8 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * 4        | सुखभवने शफलम्           | . 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •          | सुखभावे प्रहृदृष्टिफलम् | 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23         | <b>प्रहवर्षसं</b> ख्या  | 8 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | विचार:                  | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | (4)                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.8        | सुतभवनं पञ्चमम्         | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | लग्रफलम                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | प्रहफलम्                | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | सुतमव <b>नेशफ</b> रम    | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | दष्टिपलम्               | 9<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •          | वर्षसंस्या              | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | विचारः                  | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1          | ( )                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३७         | षष्ठं रिपुमवनम्         | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>ल</b> प्रफलम्        | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>प्रह</b> फ्तलम्      | <b>ફ</b> હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -          | रिपुमव <b>नश</b> फलम्   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                         | <i>ত</i> ব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 1 6 *                   | 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3          | s विचारः                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                         | १ चतुर्थ सुखभवनम् सुखभावे लग्नफलम् श्र सुखभवने शफलम् सुखभावे ग्रह्दष्टिफलम् ग्रह्वर्षसंख्या विचारः ११ सुतभवनं पञ्जमम् लग्नफलम् सुतभवनेशफलम् सुतभवनेशफलम् दिष्ठफलम् वर्षसंख्या विचारः ११ सुतभवनेशफलम् दिष्ठफलम् वर्षसंख्या विचारः ११ सुतभवनेशफलम् दिष्ठफलम् वर्षसंख्या विचारः १३ पष्ठं रिपुभवनम् लग्नफलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् ग्रह्कलम् |

| विषया:                    | যুষ্টাকা:  | विषयाः                     | शुरोकाः |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------|
| (9)                       |            | (%)                        |         |
| सतमं जायाभवनम्            | <b>9 9</b> | दशमभावविचारः               | \$ 4    |
| <b>इ</b> ग्रफ <b>ड</b> म् | ७६         | <b>ल</b> ग्नफलम्           | € 3     |
| ब्रहफलम्                  | 96         | प्रहफ्लम्                  | \$ .    |
| <b>सतम</b> मवनेशफलम्      | (0         | दशमभवनेशफळक                | 8       |
| <b>इ</b> ष्टिफलम्         | <b>८</b> ३ | <b>द</b> ष्टिफलम्          | 8       |
| <b>वर्षसंद</b> या         | <9         | वर्षफलम्                   | \$.     |
| विचारः                    | 99         | विचारः                     | 9%      |
| (()                       |            | ( ? ? )                    |         |
| अष्टमं मृत्युपवनम्        | <<         | एकादशमावफ स्म              | ?       |
| इप्रमलम                   | < 9        | लग्रफलम                    | 97      |
| प्रहफ्लम्                 | 6 6        | प्रहफ्लम्                  | 8       |
| <b>अष्टम</b> भवनेशफ्र हम् | ९३         | <b>छ।</b> भमवनेशफ <b>स</b> | . 3     |
| महदृष्टिफ्लम्             | <b>९ १</b> | दष्टिफलम्                  | ?       |
| प्रहवर्षसंख्या            | <b>९</b> ८ | वर्षसंख्या                 | 4       |
| विचार:                    | 27         | विचारः                     | 1       |
| (4)                       |            | (88)                       |         |
| माग्यभावो नवमः            | 99         | द्वादरामावफलम्             | 1       |
| <b>छ</b> म्नफलम्          | 51         | <b>क्श्रफ़</b> क्रम्       | :       |
| प्रहफलम्                  | १०१        | ग्रहफलम्                   |         |
| <b>ब</b> वमभवनेशफलम्      | 8 0 \$     | व्ययमावेशफ सम्             |         |
| दृष्टिफलम्                | १०६        | <b>द</b> ष्टिफलम्          |         |
| वर्षसंख्या                | 906        | वर्षसंख्या                 |         |
| विचारः                    | 17         | विचारः                     |         |
|                           |            | •                          |         |

# इति विषयानुक्रमणिका ।

#### श्रीगणेशाय नमः।

# बृहरावन जातकस्।

# भाषाटीकासमेतम् ।

द्वादशभावेषु यहभवनेशसहितफलानि लिख्यन्ते । तत्रादौ तनुभवनम् । अमुकाख्यममुकदैवममुकश्रहयुतममुक-श्रहावलोकितं न वेति ।

दोहा-कृष्णचरणपंकज अमल, प्रेमसहित हिय'लाय'। यवनप्रोक्त शुभ प्रंथको, माषा लिखत बनाय॥

अर्थ बारह भावेंका प्रहसम्बन्धी फल और भवनोंके स्वामीका फल लिखते हैं। आदिमें तनुभाव है, उसका फल देवता, प्रहयोग, ब्रह्मिटिश तथा स्वामीकी हाष्टि वाध्योगसे कहना चाहिये॥

तत्र विलोकनीयानि ।

ह्रपं तथा वर्णविनिर्णयश्च चिह्नानि जातिर्वयसः प्रमाणम् । सुस्रानि दुःसान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं सल्छ सर्वमेतत्।। ३॥

रूप, वर्णका निर्णय, चिह्न, जाति, अवस्थाप्रमाण सुख, दुःख, साहस् यह सम्पूर्ण विंचीर छग्न अर्थात् तनुभावसे करना चाहिये ॥ १ ॥

#### लग्नफलम् ।

मेषोदये जन्म यदा भवेच स्विपत्तरोगं स्वजनापमानम् । दुष्टैर्वियोगं करुहं च दुःखं शस्त्राभिघातं च धनक्षयं च ॥ १ ॥ यदि मेष लग्नमं जन्म हो तो पित्तका रोग, अपने जनोंसे अपमान, दुष्टोसे वियोग, करुह, दुःख, शस्त्रसे आघात और धनक्षय होता है॥ १॥ वृषोदये श्वेततत्तर्भेतुष्यः श्वेष्माधिकः कोधपरः कतन्नः ।
ग्रुमन्दबुद्धिः स्थिरतासमेतः पराजितः स्रीभृतकः सदैव ।। ३॥

यदि वृष लग्नमें मनुष्यका जन्म हो तो वह श्वेतवर्ण कफपकृति। कोषी, कृतन्नी, मंदबुद्धि, स्थिरतायुक्त, दूसरोंसे पराजित और खीका। मृत्य होता है ॥ २ ॥

तृतीयलमे पुरुषोऽतिगौरः स्नोविचचिन्ताप रिपीडिताङ्गः । दुतः प्रसन्नः वियवाग्विगीतः समृद्धियोगी च विचक्षणश्च ॥ ३ ॥

मिथुन लग्नम जन्म हो तो पुरुष गौरवर्ण, स्त्री धन चिन्तासे बीडितशरीर ्त, प्रसन्न, प्रियवचन बोलनेवाला, नम्न समृद्धिमान्, योगी और चतुर होता है॥३॥

कर्कीदये गौरवपुर्मनुष्यः पिताधिकः पुष्टतनुः प्रगल्मः । जलावगाहानुरतोऽतिनुद्धिःशुचिःक्षमी धर्मरुचिःसुली स्पात् ४

जो कर्कमें जन्म हो तो गोरा श्रारीर, पित्त अधिक, पुष्टशरीर, वाचाल, जलमें चुसकर स्नानमें भीति करनेवाला, बुँद्धिमान, पवित्र, क्षमावान, धर्महिच और सुखी होता है ॥ ४॥

िर्महोदये पाण्डुतनुर्भनुष्यः पित्तानिखान्यां परिपीडिताङ्कः । िष्रियानिषोऽरण्यचरः सुतीक्ष्याः शुरः प्रगल्मः सुतरां नरो हि ॥५॥

तिहमें जन्म हो तो वह मनुष्य पाण्डुशरीर, पित और वातसे पीडित शरीरवाला, मांतिश्रय, तीक्ष्णस्वभाव, श्रूर और प्रगल्भ होता है ॥ ६ ॥ कन्याविलये कफिपत्तयुको भवेन्मनुष्यः सुखकान्तिमांश्य । कुष्मार्दितः स्त्रीविजनः सुभीहमीयाधिकः कामकदर्थिताङ्गः६॥ कन्यालग्रमें जन्म हो तो वह मनुष्य कक पित्तसे युक्त, सुखी, कान्तिमान, श्लेष्माके विकारसे पीडित, खीवियोगी, भीरु, मायावान्, कामसे पीडित अंगवाला होता है ॥ ६ ॥

तुलाविलमे च भवेन्मनुष्यः श्लेष्मान्वितः सत्यपरः सदैव । पुण्यप्रियः पार्थिवमानयुक्तः सुराचेवे तत्पर एव कल्पः ॥ ७ ॥

तुलामें जन्म हो तो वह मनुष्य श्लेष्मासे युक्त, सत्यवादी होता है, पुण्यात्रिय, राजाका माननीय, देवताओंके अर्चनमें तत्पर और समर्थ होता है ॥ ७ ॥

लमेऽष्टमे कोपपरो न सत्यो भवेन्मनुष्यो नृपपूजिताङ्गः । राणान्यतः शास्त्रकथानुरक्तः पमईकः शत्रुगणस्य नित्यम् ॥८॥

वृश्चिकं लग्नमें जन्म हो तो वह मनुष्य कोघी, असत्यवादी, राजासे पूजित, गुणवान्, शास्त्रकथामें अनुरक्त (धर्मवादी) नित्य शत्रुनाशक होता है॥ ८॥

चापोदये राज्ययुतो मनुष्यः कार्यमधृष्टो दिनदेव ।कः । तुरङ्गयुकः सुहदैः प्रयुक्तस्तुरङ्गनङ्गश्च भवेत्सदैव ॥ ९ ॥

जो धन लग्नमें जन्म हो तो राज्ययुक्त, कार्यमें ढीठ, दिज देवता-आंका भक्त, घोडोंसे युक्त, मित्रोंसे श्रयुक्त, अश्वकी जंबाओंके तुल्य जंघावाला होता है ॥ ९ ॥

मृगोदये तोषरतः सुतीबो भीरुः सदा पापरतश्च धूर्तः । श्चेष्मानिलाभ्यां परिपीडिताङ्गःसुदीर्घगात्रः परवञ्चकश्च ॥१०॥

मकर लग्नमें जन्म हो ते वह मनुष्य संतोषी, तीत्रस्वभाव, भीरु, सदा पापमें श्रीति करनेवाला, धूर्त, कक वातसे पीडित, दीर्घ शरीर, दूसरेको वंचित करनेवाला होता है॥ १०॥

वटोदये सुस्थिरतासमेतो वाताधिकः स्तेयनिवेशदक्षः ।
सुस्निग्धशत्रुपपदास्वभीष्टः सिद्धानुरको जनवल्लभव्य ॥ ११ ॥

कुम्भ लग्नमें जन्म हो तो स्थिरस्वभाव, अधिक वातवाला, परद्रः इरण करनेमें चतुर, स्त्रिग्धशहु, स्त्रीजनोंका प्यारा, तिद्धोंमें अनुर और कुटुम्बिय होता है॥ ११॥

मीनोदये पापरतो धनाढयो भवेन्मनुष्यः सुरतानुकूलः । सुपण्डितः स्थूलतनुः प्रचण्डः पित्ताधिकः कीर्तिसमन्वितश्च १

मीन लग्नमें जन्म हो तो वह पुरुष पापरत, धनी और सुरत अनुकूल होता है, श्रेष्ठ पंडित, स्थूल शरीर, श्रचण्ड स्वभाव, अधि पित्तवाला, कीर्तियुक्त होता है ॥ १२ ॥ इति तनुमावे लग्नकलम् ॥

#### अथ महफलम्।

# सूर्यफडम्।

लगेऽकेंऽल्पक्रचः कियालसतनुः कोधी प्रचण्डोन्नतो मानी लोचनरुक्सुकर्कशतनुः श्रूरोऽक्षमी निर्वृणः । फुल्लाक्षः शशिमे किये स्थितिहरः सिंहे निशान्धः पुमान दारियोपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायां भवेत् ॥ १ ।

लग्नमें सूर्य हो तो थोडे केशवाला, कार्य करनेमें आलसी, को प्रचण्ड उन्नत, अभिमानी, नेत्ररोगी, कर्कशशरीर, शुर, अक्षमाना द्यारहित होवे। यदि लग्नमें कर्ककः सूर्य हो तो कुल्लाक्ष होता है व मेषका हो तो स्थितिकः हरनेवाला होता है, सिंहका सूर्य हो रतोंथी होवे, तुलाका हो तो दिद्धी और पुत्रहीन होता है।॥ १॥ चन्द्रफल्म ।

दाक्षिण्यस्त्रधनभोगगुणैर्वरेण्यश्चन्द्रे कुलीरवृषमाजगते विलये । उन्मत्तनीचविधरो विकलश्च मूकः शेषे पुमान् भवति हीनतनुर्विशेषात् ॥ २ ॥ जो कर्क वृष और मेष राशिका चन्द्रमा लग्नमें हो तो वह मनुष्य चतुर रूपवान् धन और भोग गुणोंसे प्रधान होता है। यदि वह चन्द्रमा उक्त राशियोंसे अन्य राशिका हो तो उन्मत्त नीच विहरा विकल और गूँगा तथा हीनशरीर होता है॥ २॥

#### भीमफलम्।

अतिमतिभामतां च कलेवरं क्षतयुतं बहुसाहससंगतम् । तनुभृतां कुरुते तनुसंस्थितोऽविसुतो गमनागमनाति च ॥ ३ ॥ जो लग्नमें मंगल हो तो बुद्धिमें महाश्रम हो तथा शरीरमें क्षत हो और वह पुरुष चडा साहसी होता है गमनागमनमें सदा रत रहता है ॥३॥

#### बुधफलम् ।

शान्तो विनीतः सुतरामुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः । विद्वान्कलावान्विपुलात्मजश्च शीतांशुसूनी जनने तनुरूथे ॥ ४ ॥ जो लग्नमें बुध हो तो शान्त, विनीत, उदार, सदाचारयुक्त, धैर्य-वान, विद्वान, कलाओंका जाननेवाला, बहुतपुत्रयुक्त होता है ॥ ४ ॥ गुरुफलम् ।

विद्यासमेतोऽभिमतो हि राज्ञां प्राज्ञः कतज्ञो नितरामुदारः । नरो भवेचारुकलेवरश्च तनुस्थिते देवगुरी बलाढ्ये ॥ ५ ॥

जो बलवान, बृहस्पित लग्नमें हो तो वह पुरुष विद्यावान, राजाओंको प्रिय, बुद्धिमान, कृतज्ञ अत्यंत उदार और सुन्दर शरीरवाला हैशा भृगुफडम्।

बहुकलाक्तशलो विमलोक्तिकत्सुवदनामदनानुभवः पुमान् । अवनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुते तनुभावसुपागते ॥ ६ ॥

जो लग्नमें शुक्र हो तो वह पुरुष अनेक कलाओंमें चतुर, निर्में इ उक्तियोंका करनेवाला, सुन्दर स्त्रीके साथ कामसुखके अनुभवसे युक्त, पृथ्वीपति करके मान और धनसे युक्त होता है ॥ ६ ॥

#### शनिफलम् ।

पसृतिकाले निलनीशसृनी स्नोचित्रकोणर्भगते विलये । कुर्यात्ररं देशपुराधिनाथं शेषर्भसंस्थे सरुजं दरिदम् ॥ ७ ॥

जो लग्नमें उच्च या स्वमुलित्रकोणका शनैश्वर हो तो वह पुरुषको देश तथा पुरका अधीश्वर करता है । यदि वह उक्त राशियोंसे अन्य राशियोंमें स्थित हो तो रोगी और दरिद्री करता है ॥ ७ ॥

#### राहुफछम्।

लग्ने तमो दुष्टमतिस्वभावं नरं च कुर्यात्स्वजनानुवञ्चकम् । शीर्षव्यथां कामरसेन युक्तं करोति वादैर्विजयं सरोगम् ॥ ८॥

लग्नमें राहु हो तो उस पुरुषकी खोटी मित, दुष्ट स्वभाव हो, अपने मनुष्योंका वंचक, शिरव्यथाले युक्त, कामरसमें लिप्त, विवादमें जीतनेवाला और रोगी होता है ॥ ८ ॥

#### केतुफलम्।

केतुर्यदा लग्नगः क्वेशकर्ता सरोगादिभोगाद्रयं व्यवता च । कलत्रादिचिन्ता महोद्वेगता च शरीरेऽपि वाधा व्यथा मातुलस्य।।

जो लग्नमें केतु स्थित हो तो क्वेश करनेवाला, रोगी, भीगसे भय-भीत और व्ययता करता है, स्त्री आदिकी चिन्ता, महा उद्देग, शरी-रमें बाधा, तथा मामाको पीडा होती हैं ॥ ९ ॥ इति तनुमावे प्रहफलम् ।

#### अथ तनुभवनेशफलम्।

तनुपतिस्तनुगो मदनानुगो गतरुजं कुरुते बहुजीवितम् । अतिबलो नृपतेः कुलमन्त्रिणं सुखिलासयुतं सथनं मदा ॥ १॥ जो जन्मलग्नका स्वामी जन्मलग्नमें ही स्थित हो वा सप्तममें हो तो रोगरहित चिर जीवन करता है, आति बलवान हो तो राजाका कुल-मन्त्री, सुखिवलास और धनयुक्त करता है ॥ १॥ तनुपतिर्धनभावगतो भवेद्धनयुतं पृथुदीर्घशरीरिणम् । विख्युजीवितमन्त्रकुरुन्विनं विविधधर्मयुतं कुरुते नरम् ॥ २ ॥

यदि लगेश धनस्यानमें प्राप्त हो तो धनी, विस्तारयुक्त, दीर्घ शरीर, दीर्घायु, मंत्रयुक्त, कुटुम्ब और अनेक धर्मयुक्त मनुष्यको करता है।। २।।

तनुषितः सहने सहनप्रशे भवति सित्रयुतोऽपि पराक्रमम् । बलहतश्च सदा न पवित्रतां शुभवन्तः शुभद्दोष्टवराान्नृणाम् ॥३॥

जो छन्नेश तीसरे घरमें हो तो सहजकी वृद्धि करता है, मित्रयुक्त हो तो पराक्रम देता है, बलसे हीन हो तो अपवित्रता और शुभ अहकी दृष्टि हो तो शुभवचन बोलनेवाला होता है।। ३।।

सुखगते तनुते तनुषे सुखं विविधमक्ष्यविद्याससुपूजितम् । नृपतिपूज्यतमं जननीसुखं गजस्थाश्वसुखं सुरसाशिनम् ॥ ४ ॥

जो लग्नेश सुखस्थानमें हो तो सुख करता है तथा मनुष्यको अनेक भक्ष्य और विलाससे युक्त करता है, राजाओंमें पूज्य हो, माताका सुख हो, हाथी घोडोंका सुख और अच्छे पदार्थ खानेवाला हो ॥ ४ ॥

त नुपतिः सुतगस्तनुते सुतान्विनयधर्मयुतान्बहुजीवितान् । विदितमिश्रस्ततः शुभकर्मणां भवति गानकलासु रतो नरः ॥५॥

लग्नेश पंचम घरमें हो तो विनय और धर्मसे युत, दीर्घजीवी पुत्र उसके होते हैं, जैसे ग्रहके साथ हो वैसा फल कहना, अच्छा स्वरवाला अच्छे कर्म और गानकलामें निरत होता है ॥ ५ ॥

ीरपुगतस्तनुपः सरिपुं नरं सहजमायुसुतं सुखमातुलम् । पशु कतं जननीसुखसभृतं कपणमेव धनैविविधेर्युतम् ॥ ६ ॥ लग्नेश छठे स्थानमें हो तो उसके शत्रु हों, आयुवान हो, पुत्र और मामाकां मुख हो, पशु और मातासे मुख हो अनेक धनांसे युक्त-मनुष्य कृपण होता है ॥ ६॥

प्रथमलप्रपतिर्मनुजः श्वियं सुलयनैः शुमशीलविखासिनम् । सविनयं वनितोपप्रतं च हि सक्छह्रायुतं कुरुते सदा ॥ ७ ॥

लग्नेश सप्तम हो तो मनुष्य स्त्री धनका सुख पावे, अच्छे शील और विलाससे युक्त, विनयवान, सकल रूपवान करता है ॥ ७ ॥ प्रथमभावपातिर्मृतिगो मृतिं विदधते छपणं धनवञ्चकम् । विविधकष्टयुतं शुनदृष्टितो भवति मानवयुः छतवान् सुयोः ॥ ८ ॥

जो लगेश अष्टम हो तो मृत्यु हो वह मनुष्य कृपण और धन-वंचक हो, तथा अनेक कट हों और अच्छे प्रहोंकी दृष्टि हो तो मान बडाई युक्त बुद्धिमान् होता है ॥ ८ ॥ तनुषस्तिनुते तपसा युतं सङ्जिमित्रवदान्यविदेशस्तुत् ।

सुखसुशील निरेकयशोनिविर्दृगति रूज्यतमो मतुनो चुगाम् ॥९॥

जो लग्नेश नवम हो तो तपस्ती, भाई मित्रोंसे युक्त, प्रवासी, सुख शीलका स्थान, यशसी, राजोंमें पूज्य, मनुष्योंमें प्रतिष्ठित होता है॥९॥ दशमधानगते तनुनायके जनकमातृगुवं नृपतेः समन् । सकलभोगसुवं शुभकर्मगां कविवरं ग्रहपूजनकं वरम्॥ १०॥

जो लगेश दशम घरम हो तो माता और पिताका सुख हो राजाकी समान हो, सम्पूर्ण ओगोंका जुल हो तथा ग्रुमकर्मीका कर्ता और गुरुपूजन करनेवाला होता है । १०॥

सुबहुनीवित आयगते नरस्ततुपती शुनभावसम्बन्धि । गनर्यात्वस्र होरानृपादसुनं विविधकीतिविकेतिचारणः ५०९६ उन्नेश ज्यारहवें स्थानमें हो तो पुरुष दीर्घजीवी हो और तनुपति शुभभावसे संयुक्त हो तो हाथी, घोडे धनका राजासे सुख हो, अनेक श्रकारकी कीर्ति और विवेक विचारवान हो ॥ ११ ॥

ततुपतिव्ययगः कटुवाकपुमान्बलसमाममहाहकरो वृणी । व्ययकरः सहजः परदेशगः सहजगोत्ररिपुर्छरिमंयुतः ॥ १२ ॥

जो छप्नेश बारहवें स्थानमें हो तो मनुष्य कटुमाषी, दुष्ट समा -गमवाला, दाहयुक्त, घृणी होता है, खर्च करनेवाला, स्वभावसे परदेश-गामी, भाई गोत्रवालोंका रिपु और शत्रुयुक्त हो ॥ १२ मि

इति तनुभावपतिफलम् ।

# अथ दृष्टेः फलम् া

रविदृष्टिफडम् ।

तनुगृहे यदि सूर्यनिरोक्षिते भगति देशविदेशमसी सदा । सुक्रतमाग्यफलं सुक्रतक्षयं गृहसुखं च करोति निरीडितन् ॥ ३ ॥

यदि तनुस्थानको सूर्य देखता हो तो मनुष्य देश विदेशमें भ्रमण करता रहे, सुकृत भाग्य फल हो, सुकृतका क्षय हो गृहसम्बन्धी सुख हो पीडा भी हो ॥ १॥

चन्द्रदृष्टिफलम् ।

तनुगृहे यदि चन्द्रनिरीक्षिते विकलतां च करोति नरस्य हि । तदनु मार्गमते च जलं सदा सरलता सुकलाक्रयशोभितः॥ २॥

तनुस्थानको यदि चन्द्रमा देखे तो मनुष्यके शरीरमें विकलता होती है और मार्गगमन, सरलता, सुंदरकला और क्रयश्चित होती है॥२॥ भौमदृष्टिफलम् ।

आद्यभावसदने कु नेक्षिते पित्तकोपमहणीरुनः सदा । अङ्घिनेत्रविकलं करं नरं जीवितोऽपि तनयादिनाशनम् ॥ ३ ॥ जो लग्नको मंगल देखता हो तो पित्तका कोप और ग्रहणी रोगभी हो, चरण और नेत्रमं विकलता हो जीवित रहे तो उस पुरुषके पुत्र आदि नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥

वुधदृष्टिफलम् ।

तनुगृहे यदि चन्द्रसुतेक्षिते वणिजराजकुळे पुरुषोन्नातिः । स्वजनसीरुययुतः प्रसवः श्चियस्तदनु जीवचिरायुकरो भवेत् रे॥

जो लग्नको बुध देखता हो ता व्यापारमें या राजकुलमें पुरुषकी उन्नति होती है,स्वजनोंमें मुख हो कन्याका जन्म हो और सन्तान चिरायु हो॥४॥ गुरुदृष्टिफलम् ।

तनुगृहे यदि देवपुरोहिते गृहबुखं प्रचुरं खलु भाग्यवान् । सकलवित्रगृहे यहनंब हे व्ययकाश्य चिरायुयुती भवेत् ॥ ५ ॥

यदि बहस्पति लग्नको देखता हो तो पुरुषको गृहसम्बन्धी सुख हो और वह भाग्यवान हो और ग्रहोंसे युक्त अर्थात् बलवान ग्रह हो तो वह व्यय करनेवाला और दीर्घायु होता है ॥ ५ ॥

## भृगुदृष्टिफछम् ।

सम्पूर्णहिष्यदि जन्मलये शुक्रो यदा स्यात्तत्वरुत्तमा च । नानार्थसंमोगकलत्रवीरुयं सीन्दर्यस्त्रं खळ भाग्ययुक्तः ॥ ६ ॥

जो गुक लप्नको पूर्ग दृष्टिसे देखता हो तो श्रीर उत्तम होता है' अनेक अर्थीका सम्मोग, स्त्रीसुख सुन्दर रूप और वह निश्चयसे भाग्यवान् होता है॥ ६॥

#### शनिदृष्टि फलम् ।

तनुगृहे यदि मन्दिनिर्शक्षिते तनुसुखं न करोति नरः सदा । अनिलपीडितवातरुजी भदेन च गुणाधिक आलयरुद्धवेत्॥ ७॥ जो शनि शरीरस्थानको देखता हो तो शरीरमें सुख नहीं होता. अतिवातसे पीडित वातरोगी हो, ग्रुणी अधिक न हो और स्थान बनानेवाला हो ॥ ७ ॥ इति तनुमानोपिर सर्वप्रहृष्टिफलानि ॥

अथ तनोप्रहवर्षसंख्याफलम्।

सतिवंशित चन्द्रभाः सुलकरं सूर्यस्तिथिः पीड नं भौमो बाण अरिष्टकालकरशं कीर्ति बुधो यच्छति । प्रजामष्टमवत्सरे सुरगुरुदैत्येश्वरः सप्तभूः दारान्यः परतः शरार्कितमसारिष्टं करोति धुवस् ॥ ८ ॥

तनुस्थानपर ग्रहोंका संख्याफल कहते हैं—चन्द्रमाकी २७ वर्षकी अवस्था खुलकी करनेवाली, सूर्यकी १५ वर्ष पीडाकारक है, मङ्गलकी पांच वर्ष अरिष्ट करती है, बुधकी द्रा वर्ष कीर्ति देती है, ग्रुक्की आठ वर्ष सन्तानदाता, शुक्रकी सात वर्ष खीसुख और शनि राहुकी पांच वर्ष अरिष्ट करती है ॥ ८॥ इति तनुमाव वर्षफलम् ॥

#### अय विचारः ।

विलोकिते सर्वस्वगैर्विलये लीलाविलासैः सहितो बलीयान् । कुल नृपालो विपुलायुरेवाभयेन युक्तोऽरिकुलस्य हन्ता ॥ १ ॥ यदि लग्नमें सब ग्रहांकी दृष्टि हो तो लीलायुक्त विलाससे सहित बलवान् हो तथा कुलमें राजा हो, दीर्वजीवी, भयरहित और शत्र कुल्लका नाश करनेवाला होता है ॥ १ ॥

सौम्यास्त्रयो लग्नगता यदि स्युः कुर्वन्ति जातं नृपतिं विनीतम् । पापास्त्रयो दुःखदरिदशोकैर्युतं नितान्तं बहुभक्षकं च ॥ २ ॥

जिसके जन्मकालमें लग्नमें तीन शुभग्रह स्थित होंय वह नम्नतासे युक्त राजा होता है और यदि लग्नमें तीन पापग्रह स्थित होवें तो दुःख दरिद्र शोकसे युक्त और निरंतर बहुत भोजन करनेवाला होता है ॥ २॥ स्वाद्य्वत्वडप्टकेऽपि च शुभाः पापैर्न युक्तिश्वताः मन्त्री दण्डपतिः श्वितेरियपितः श्वीणां बहूनां पतिः । दीर्काल्णंदवर्जितो गतभयः सौन्दर्यसौख्यान्वितः बच्छीलो यवनेश्वरैर्निगदितो मत्यः प्रसन्नः सदा ॥ ३ ॥

जो लग्रसे सातवें, छठे, आठवें ग्रुभग्रह स्थित हो और पाप ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट न हों तो वह पुरुष मंत्री, दंडपित, वा भूमिपित, बहुत स्थितोंका पित दीर्घायु, रोगहीन, भयरहित, सुन्दरता और सुखसे युक्त, उत्तम ग्रीलिने युक्त, मदा प्रसन्न रहता है यह यवनेश्वरने कहा है ॥ २ ॥ मेषे शशाङ्कः कलशे शानिश्व भानुर्धनुःस्थश्च भृगुर्मृगस्थः । यरस्य वित्तं न कदापि संके स्ववाहुवीर्येण नरो वरेण्यः ॥ ४ ॥

मेवमें चन्द्रमा, कुंभमें शनि, धनुषमें सूर्य और मकर राशिमें शुक्र हो तो वह मनुष्य दूसरेका धन नहीं भोगता और अपने भुजाओंके बलसे उपार्जन कर भोगता है ॥ ४॥

चतुर्ध केन्द्रेषु भवन्ति पापा वित्तस्थिताश्वापि च पापखेटाः । नरो दरिद्रो नितरां निरुक्तो भयंकरश्वात्मञ्जलोद्भवानाम् ॥ ५ ॥

जो केन्द्र (१।४:॥७।१०) स्यानमें पापप्रह स्थित हो और वनस्थानमें भी पापप्रह हों तो वह मनुष्य महाद्रिद्री और अपने कुछमें उत्पन्न हुओंको भयंकर होता है ॥ ५॥

सुनिस्यतो वा यदि मूर्तिवर्ती बृहस्पती राज्यगतः शशांकः । नरस्तपस्वी विजितेन्द्रयश्च स्यादाजसो बुद्धिवराजमानः ॥६॥

बृहस्पित पांचवें वा लग्नमें हो, दशम भावमें चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य तपस्वी, इन्द्रियोंका जीतनेवाला और राजसी बुद्धिते युक्त हाता है ॥ ६ ॥ कन्यायां च तुलायरे सुरग्रहमेंथे हुपे वा भृष्यः सौम्यो दृश्विकराशिगः शुभलगैर्दृटः कुले श्रेष्ठतास् । नूनं याति नरो विचारच दुरश्वीदार्यज्ञातादरो नित्यानन्दमयो ग्रुगैवेरतरो निष्ठात्यो विचणन् । ७॥

कत्या वा तुळामं बृहस्पति हो, नेन वा ब्रुपका शुक्र हो. इप्र बृद्धिः कमें हो और शुभ प्रहोंकी दृष्टि हो तो वह मनुष्य कुळमं श्रेष्ट. विचा-रमें चतुर, उदारता, आदरयुक्त, नित्य आनंदनहित ग्रुपांमं श्रेष्ट, नि हा-वान और धनी होता है ॥ ७॥

षष्ठे ससीरी भवतो बुधारी नरी भवेचीरपरी नितान्तम् । कुक्रमसामर्थ्यविधेर्विशेषात्तरात्रपाणिः कुग्रणस्थितश्च ॥ ८॥

जो छठे भावम शनैश्वर करके सहित बुध और मंगल स्थित हों तो वह पुरुष महाचोर होता है विशेषसे कुकर्मकी सामध्ये विधिने दूसरेके अन्नका ग्रहण करनेवाला और अवगुणांसे युक्त होता है ॥८॥ प्रसुतिकाले किल यहम जन्तोः कर्केऽके नश्चेन्म करे महोनः । चौर्यप्रसंगोद्धव चंडदंडगास्वादिदण्डाश्च भवंति नृतम् ॥ ९ ॥

जिसके जन्म समयमें कर्कके शानि मकरके मंगल हों तो उसकी चोरीके प्रसंगते दंड मिले और शाखादि दंड उसकी अवश्य होते हैं॥९॥ कुम्मे च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युर्धिद पापलेडाः । कुचेष्टितःस्याटपुरुषो नितांतं बज्रेण तृनं नियनं हि तस्य॥ ३०॥

जिसके जन्मसमयमें कुंम, मीन, मिथुन, धनुपके, पाप ग्रह पडे हों तो वह पुरुष अत्यन्त बुरी चेष्टावाला हो और निश्चयसे उसकी बज्जसे मृत्यु हो ॥ १० ॥

यस्य प्रसृती किल नैधनस्थः सौम्यप्रहः सौम्यनिरीक्षितथ्यः तीर्थान्यनेकानि भवंति तस्य नरस्य सम्यङ्गतिसंयुतश्य ॥ १ १ ॥ नित्रके नन्मकालमें अष्टम भावमें शुमग्रह हियत हो और शुभ अहका दृष्टि हो तो उस मनुष्यको अनेक तीर्योका दर्शन हो और वह श्रेष्ठ बुद्धिस युक्त हो ॥ ११ ॥

अविभागेर युते विलंब केन्द्रस्थ चन्द्रेण निरीक्षिते च।

ना नान्यये ययापि जातजन्मा स्यात्रीच कर्मा मतुजः प्रकामम् १ २ जो लग्नमं बुवका देष्काम हो और केन्द्रस्थानमें स्थित चन्द्रमा

जा लग्नम बुवका देष्काण हो और केन्द्रस्थानमें स्थित चन्द्रमा देखता हो तो वह मनुष्य राजकुलमें उत्पन्न हुआ भी अवश्य नीच कर्मोका करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भाउदिनीये भवने शनिब्ब निशीयिनीशी गगनाश्रितव्य ।

स्तन्यने चैव नदे तदानीं स्याननानको हीतक छेवरश्व ॥ १३ ॥

सूर्य और शित दूसरे स्थानमें हीं चन्द्रमा द्शम स्थानमें ही, मंगल सप्तम स्थानमें हो तो मनुष्य हीनकलेवर होता है ॥ १३ ॥ प्रापांतराले च भवेत्क अवानिकला के सूनुमेंदनाल यस्थः ।

कठेवरं स्यादिकलं च तस्य श्वासक्षयप्रीहकगुल्मराँगैः॥ १४ ॥

जो पार ब्रहके अन्तरालमं चन्द्रमा हो, शिन सप्तम हो तो उस मनुष्यका शरीर श्वास, क्षय, छीहा, गुल्म रोगसे व्याकुल हो ॥ १४ ॥ शरी दिनेशस्य यश नवांशे भवेदिनेशः शशिनो नवांशे ।

एकत्र तंस्यौ यदि तौ भवेतां लक्ष्मोविहीनो मनुनः स नूनस् १ ५

जो चन्द्रमा सूर्यके नवांशकमें स्थित हो, सूर्य चन्द्रमाके नवांशमें हो और ये दोनां एकत्र स्थित हों तो मनुष्य अवश्य छक्ष्मीसे हीन होताहै १५ इय पेऽिमाने निधने धने च निशाकराराकिशनैश्वराः स्युः।

न उनित्र नास्ते त्विनित्यधिकत्वात्ते जोविहीने नयने प्रकुर्युः॥ ३ ६ ॥ जो वारहवें, छडे, अष्टम, दूतरे वर्षे चन्द्रमा, मङ्गल, सूर्य, शनि स्थित हों और वे बलिछ हों तो मनुष्य वातकी अधिकतासे तेज करके हीन नेत्रोंवाला होता है ॥ १६॥

चनव्ययस्थानगताथ शुक्रो चकोऽथवा कर्गरुनं करोति । नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्थो हरदोपकारी कथितो सुनीन्द्रैः॥ ३ ७॥

जो शुक्र वा सङ्ग्छ धन वा व्यय स्थानमें हो ते। क्रमेरान होता है, जो चन्द्रमा भी वहीं स्थित हो तो नैत्ररोग करता है ऐता पुनीह कहतें देश यदि भवंति हि कार्श्यतस्त्रभेवेत्तनुगता रविशाहुकुत्राक्षेत्रः । क्षिरपाण्डुपराः परतापदाः शुभतमः गहहानकरा विद्यः ॥ १८॥

जो लग्नमें स्थ, राहु, मंगल और शनि हों तो शरीर क्रश होता है, हिया पाण्डुरोग हो, परतापदायक हो अभग्रहोंसे युक्त होंबोभी रोग करते हैं १८ तजुगतं खललेचरमन्दिरं त्रिदशपूज्यशशाङ्कतमन्वितम् । शिरसि घातगदानिलश्चलयुग्भवति नातिवला नठराभिना॥ १९॥

जो पाप ग्रहकी राशि लग्नमें हो और उसीमें बृहस्पति अरि चन्द्रमा हों तो शिरमें आघातरोग, बातग्रूल होता है और जटगानि वे अधिकबळी नहीं होता है॥ १९॥

खरुशशांकबुधास्तु जितास्तनी वपुषि पुष्टिकराः शुनकांतिदाः । गदविनाशकराः कथिता बुधैरतिखळाः क्रसतापकराः परम् २०

जो ग्रुरु, चन्द्रमा, बुध तनुस्थानमें हों तो श्रीरमें पुष्टि और कान्ति हो, और रोगका नाश हो और जो क्रूर ग्रह हों तो कुशना और ताप करनेवाले होवें ॥ २०॥

इते हि योगाः कथिता मुनीन्द्रैः सांद्रं बलं यस्य नमअरस्य । कल्प्यं फलं तस्य च पाककाल सुनिर्भला यस्य मतिस्तु तेन ॥

यह योग मुनियोंन कहे हैं जो ग्रह चलसे युक्त हो उसका फल उसके पाक समयमें निर्मल बुद्धियुक्त पुरुष कहें ॥ २१॥

इति भावविवरणं समाप्तम् ।



### अय हितीयं धनभवनम् ।

बाजुकारूयम्हुकरैवत्यममुकबहयुतममुकदृष्ट्या चात्र विलोकितं तथा स्वस्वामिना हृष्टं वा युतं न वेति ॥ भावके नाम, देवता ब्रह्मेका योग तथा हृष्टि और अपने स्वामीकीः हृष्टि वा योग आदिसे भावफल कहना चाहिये॥

तत्र विलोकनीयानि।

स्वर्णीदिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशेऽपि च संग्रहश्च । एतत्समस्तं परिचितनीयं धनाभिधाने भवने सुधीभिः ॥ १ ॥

सुवर्णादि धातु बेंचना, सोना रत्नादिकोंके खजानेमें संग्रह यह सब्ह वस्तु बुद्धिमानोंको धनस्थानमें देखना चाहिये ॥ १ ॥ अथ धनभावे लग्नकलम् ।

मेषे धनस्थे कुरुते मनुष्यं धनैश्व पूर्णे विविधेः प्रसूतेः। भाग्याधिकं भूरिकुदुंबयुक्तं चतुष्पदादयं बहुपंडितज्ञम् ॥ १ ॥

्धनस्थानमें मेष लग्न हो तो मनुष्य धनसे पूर्ण अनेक सन्तानः वाले होते हैं भाग्य अधिक, अधिक के कुटुम्बवाला, चौपायोंसे पूर्ण तथा बहुत पण्डितज्ञ होता है ॥ १ ॥

वृषे धनस्थे लभते मनुष्यः छषिप्रयासेन धनं सदैव । अनाभिषातथ्य चतुष्पदाढ्यं तथा हिरण्यं मणिमुक्तकार्थम् ॥२॥

धनभावमें विष छप्न हो तो मनुष्योंको कृषिके प्रयाससे सदा धनकी प्राप्ति हो ती है, तथा अनाघात, चतुष्पदोंकी प्राप्ति, हिरण्य मणि और मुक्ताकी प्राप्ति होती है ॥ २.॥

तृतीय हमे धनगे मनुष्यो धनं हमेरबीजननथा नित्यम् । रूप्यं तथा काञ्चनजं प्रभूतं द्याधिकं पुष्टिमिरेव सख्यः ॥३ ॥ यदि धनस्थानमें मिथुन उत्प्रहों तो मनुष्यको धन प्राप्त होता है कन्या संतानवाला हो, चाँदी, सोना अधिक होता है द्या अधिक तथा प्रीतिमान होता है ॥ ३ ॥

चतुथैराशिर्धनगो मनुष्ये विनं लभेद् नृश्च निन्यम् । जायोद्धनं सत्सुखिमष्टभोज्यं नयार्जितं प्रीतिकरं सुतानाम् ॥४॥ ं क्रें धनस्थानमें कर्क लग्न हो तो मनुष्यको नित्य नृशोंके सम्बन्धने धनकी प्राप्ति होती है, तथा स्त्रीसे प्राप्त इंद्र भोज्य और सुखको भोगदा है और नीतिसे सिक्षत तथा पुत्रोंकी प्रीति करनेवाला होता है ॥ ४॥

सिंह धनस्थे तमते मनुष्यो धनान्तपारं नृजनोत्तमांशम् । सर्वेषिकारप्रवणं प्रभूतं स्वविक्रमोपर्जितमेव नित्यम् ॥ ५ ॥

सिंह; अग्न धन स्थानमें हो तो मनुष्यको धनकी प्राप्ति, मनुष्योंसे उत्तम धन पानेवाला, सबका उपकार करनेवाला, अपने पराक्रमसे नित्य धन; उपार्जन करनेवाला होता है ॥ ५ ॥

कन्योदये वित्तगते मनुष्यो धनं लभेद्र्मिपतेः सकाशात् ।

हिर्ण्यहृत्ये मणिमुक्तजातं गजाश्वनानादिधवित्तजं च ॥ ६ ॥

कन्यां हिंग यदि धनमें हो तो राजासे धनकी प्राप्ति होती है, दिरण्य, चांदी, मणि, मोती, हाथी, घोडोंसे अनेक धन प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ तुले धनस्थे बहुपुण्यजातं धनं मनुष्यो लभते प्रभूतम् ।

पाषाणजं मृण्मयभूमिजातं सस्योद्धवं कर्मजमेव नित्यम् ॥ ७ ॥

धनस्थानमें तुला लग्न हो तो पुण्यसे बहुतसा धन मनुष्यको माप्त होता है, तथा पत्थर, मृत्तिका भूमिसे उत्पन्न और अन्नसे माप्त धन कर्मके द्वारा उपलब्ध होता है॥ ७॥

धनेऽलिलमे प्रभवे च यस्य स्वधर्मशीलं प्रकरोति नित्यम् । विलासिनीकामपरः सदैव विचित्रवाक्यं दिजदेवभक्तम् ॥ ८ ॥ जिसके वनस्थानमें दृश्चिक छन्न हो वह मनुष्य धर्मशील, स्त्रियोंमें आपतिक, विचिन्न बचान बोलनेवाला, देव दिजोंका मक होता है ॥ ८॥ यनुषेरे विच्याने मनुष्यो धनं लेनेत्स्यैयेविधानजातम् । चनुष्यश्च विविधं यशश्च रणोद्धं धमंविधानलब्धम् ॥ ९॥

धनस्थानमें धनलप्त हो तो उस मनुष्यको धनुष बाणादि कर्तव्यसे धन मिले और चौषायोंने आच्च हो तथा धर्मविधानसे पाप्त युद्धोद्भव, अनेक प्रकारका धन होने ॥ ९ ॥

मृणे धनस्थे लभते मनुष्यो धनं प्राश्चेविविवेरुपायैः। निजेच्छयाऽयो वराक्रज्ञपाणां कविकियाभित्र विदेशतङ्गात् १०

धनस्थानमें मकर लग्न हो तो वह मनुष्य अनेक उपाय और प्रपंचते धन प्राप्त करे, अपनी इच्छासे राजोंको प्रसन्न करे, कृषिकिया और विदेशमें धन प्राप्त करे॥ १०॥

घटे धनस्थे लभते मनुष्यो धनं प्रभूतं फलपुष्पजातम् । जलोद्भं साधुजनस्य भोज्यं महाजनोऽर्थं च परोकारैः।। ३ १ ॥

जो धनस्यानमें कुंभ लग्न हो तो वह मनुष्य फल, पुष्प और जलके उत्पन्न देव्योंके दारा धन एकत्र करता है, साधु महात्माओंका सत्का र करनेवाला, परोपकारमें धनव्यय करता है ॥ ११ ॥

मत्स्ये धनस्थे लभते मनुष्यो धनं प्रभूतैर्नियमोपवासैः । विद्याप्रभावान्त्रिधिसङ्गमाच मातापितृभ्यां समुगार्जितं च॥ १२।।

जो धनस्थानमें मीन लग्न हो तो वह मनुष्य नियम उपवासादि पूजापाठसे धनकी प्राप्ति करे, विद्यांके प्रभावते वा निधिक लाभ से धन पावे, तथा माता और पितासे सम्यक्त सिश्चत किये हुए धनकी प्राप्ति होवे ॥ १२ ॥ इति धनमावे लग्नफलम् ।

# भाषाटीकासमेतम्।

धनस्थितो ज्ञेन निलोकितव्य क्रशः शशाङ्कोदिन धनादिकानाम । पूर्वार्जितानां कुरुते विनाशं नवीनवित्तप्रतिबन्धनं च ॥ ५ ॥

धनस्थानमें निर्वेल चन्द्रमा स्थित हो और उसपर बुक्की होत्र हो तो पहलेके संग्रह किये हुए धनादिका नाहा हो और अपने उनकी धनकी प्राप्ति न हो ॥ ५॥

वित्तिस्थितो दैत्यग्रहः करोति वित्तागमं सोपमुने दृदः

स एव सीम्यश्रहयुक्तहष्टः श्रक्षष्टवित्तानिकरी नराणाम् ।। ६ ॥

जो धनस्थानमें शुक्र हो और उसे बुध देखता हो तो धनकी प्राप्ति होती है। यदि शुक्र शुभ प्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो बहुनन धनकी प्राप्ति होती है॥ ६॥

> अत्र धने पाषदृष्ट्यधिकत्वाखनहानिः, सौम्याधिकदृष्ट्या भवेखनप्रातिः॥

धनस्थानमें पाप ग्रहोंकी दृष्टि अधिक हो तो धनकी हाति होती है और सौम्यग्रहोंकी दृष्टि अधिक हो तो धनप्रापि होती है। इति धनमाविवरणस् !

# अथ तृतीयभावं सहजम्।

अमुकारूयममुकदैवत्यममुकग्रहयुतं स्वस्वामिना हटं वा न हष्टमन्यैः शुभाशुभैभेहेर्हंटं युतं न वेति ॥ सहज अर्थात् तीसरे स्थानका विचार-कीन ग्रह और उनका स्यामी वा कीन शुभाशुभ ग्रह देखते हैं यह सब विचारना चाहिये॥ तत्र विद्योकनीयम्।

सहोदराणामथ किङ्कराणां पराकमाणामुपनीविनां च । विचारणा जातकशास्त्रविदिस्तृनीयभावे नियमेन कार्या '। १ ॥ तीसरे स्थानमें समे भाई, दासवर्ग; पराक्रम, उपजीवी जनोंक। विचार भले प्रकार करना चाहिये॥ १॥ सहजभावे लग्नफलम्।

तृतीयसंस्थे त्रथमे च राशौ मित्रं दिजातेश्व भवेन्मनुष्यः । परोपकारप्रवणः शुचिश्व प्रभृतविद्यो नृपपूजिताङ्गः।। १ ॥

यदि तीसरे स्थानमें मेष लग्न हो तो वह मनुष्य द्विजका मित्र हो तथा परोपकारमें चतुर, पवित्र, विद्यावान्, राजोंसे पूजित होता है ॥ १ ॥

बुषे तृतीये लभते मनुष्यो मित्रं नरेन्द्रं प्रचुरं प्रतापम् । सुवित्तदं मृरियशोनिधानं शूरं कविं बाह्मणवित्तरक्षम् ॥ २ ॥

तीसरे स्थानमें वृष हो तो मनुष्य प्रतापी हो तथा दानी, यशस्वी शूर, कवि, ब्राह्मण और धनकी रक्षा करनेवाला राजा मित्र होता है॥ २॥

तृतीयसंस्थे मिथुने च लग्ने करोति मर्त्यं वरयानयुकम्।

खीवछमं सर्वमुदारचेष्टं कुलाचिकं पूज्यतमं नृपाणाम् ॥ ३ ॥

तीसरे स्थानमें मिथुन लग्न हो'तो मनुष्य सुन्द्रयानसंयुक्त, खी जनोंका प्रिय, सब प्रकारसे उदार चेष्टावान, कुलमें अधिक, राजोंमें पुज्यतम होता है ॥ ३ ॥

कुलीरराशी सहजे प्रयाते भित्रं लभेत्सद्धणवल्लभत्वम् । कृषीवलं धर्मकथानुरक्तं सदा सुशीलं सुमहत्प्रतिष्ठम् ॥ ४ ॥

यदि तीसरे स्थानमें कर्क लग्न हो तो सद्गुणोंमें प्रेम हो तथा कृषिकर्मकर्ता, धर्मकथामें अनुरक्त, सदा शीलवान और बडी प्रतिष्ठासे युक्त मित्र होता है ॥ ४ ॥

सिंह तृतीय छनते मनुष्यः शूइं कुमित्रं परवित्तछन्धम् । वधात्मकं पापकथानुरकं सदार्थयुकं जनगहितं च ॥ ५ ॥ तीसरे स्थानमं सिंह छप्न हो तो श्रुद्ध, पराये धनका छोमी, हिंसक, पापकथामें अनुरक्त, सदा स्वार्थमें तत्पर तथा मनुष्येंसि निन्दित कुमित्र होता है ॥ ५ ॥

तृतीयभावे किल कन्यकारूये शास्त्रानुरकं मधुनं सुशीलम् । नाना बुहर्त्सियतनल्पकोपं त्रियातिर्थि देव गुरुपमक्तम् ॥ ६ ॥

तीसरे स्थानमें कन्या छग्न हो तो मनुष्य शास्त्रमं अनुरक्त, सुशीछ होता है, अनेक मित्रवाला, थोडे कोधवाला, अतिथिपिय, देवता और गुरुजनोंका भक्त होता है ॥ ६ ॥

तृतीयमंस्थे हि तुलाभिचाने मैत्री भवेत्वापरतैमंनुष्यैः । त्याज्यात्मकस्तोककथानुरकःसार्द्धं च भृत्यैश्व सुतार्थयुक्तः॥ ॥।

तीसरे स्थानमें तुलालग्न हो तो उसकी पापी मनुष्योंसे मित्रता होती है, वह त्यागी, बालकोंकी कथामें अनुरक्त तथा दास, पुत्र, धनसे युक्त होता है ॥ ७ ॥

अठी तृतीये भवने नरस्य पैत्री मदा पाययुनैर्नरेन्द्रैः । म्लेच्छैः कतद्वैः कलहानुरकैर्लजाविहीनैर्मनु नैर्द्धि रीदैः ॥ ८॥

यदि तीसरे घरमें वृश्चिक हो तो पापयुक्त राजोंके साथ तथा म्लेच्छ, कृतन्न,कलहिपय, निर्लज और रोद्र स्वभाववाले मनुष्योंसे मैत्री हो॥८॥

चापे तृतीये लभते मनुष्यो मैत्री सुश्रूरैर्नुपन्नेवकैश्व । वित्तेश्वरैर्धर्मपरैः पसन्नैः कपानुरकैर्वहुकोविरैश्व ॥ ९ ॥

धनलग्न तीसरे स्थानमें हो तो मनुष्यकी मैत्री झूर तथा राजसेव-कोंसे हो और धनी, धर्मात्मा, प्रसन्नचित्त, कृपावान् और श्रेष्ठ पंडित जनोंसे मित्रता हो ॥ ९ ॥

मृगस्तृतीये च नरस्य यस्य करोति सौरूयं सततं सुखाढचम् । नित्यं सुहृद्देवगुरुपसक्तं महाधनं पण्डितमप्रमेयम् ॥ १०॥ जिस मनुष्यके तीसरे स्थानमें मकर छन्न हो उसको निरन्तर सुख होता है। वह सदा मित्र देव गुरुमें प्रेमी, महाबनी, वैडित अपमेय होता है॥ १०॥

कुम्भे तृतीये लभते मनुष्यो मैत्री वतज्ञैर्महुकीर्तियुकेः । क्षमायिकैः सत्यारैः सुरीलिगितिषियैः साधुररः खलैश्रा। ३ ३॥

तीसरे स्थानमें कुंभ लग्न हो तो उस मनुष्यकी मित्रता व्रतके जाननेवाले, विस्तृत कीर्तियुक्त, क्षमावान्, सत्यवादी, सुशील, गीत-प्रिय, साधु मनुष्योंसे हो और खलोंसे भी होती है ॥ ११ ॥

तृतीयभावे स्थितमीनराशौ नरं प्रसूते बहुवित्तयुक्तम् । पुत्रान्वितं पुण्यपनैरुपेतं पियातिथिं सर्वजनाभिरामम् ॥१२॥

जो तीसरे घरमें मीनलग्न हो तो मनुष्य बहुत धनी होता है और पुत्रवान, पुण्यधनोंसे युक्त, अतिथिप्रिय, सब मनुष्योंको मंगल दायक होता है ॥ १२ ॥ इति सहजे लग्नफलम् ॥

#### अथ प्रहफलम्

सूर्यफलम्।

भियंवदः स्याद्धनवाहनाहयः सुकर्नयुक्तोऽनुचरान्वितव्य । मितानुन्नःस्यान्मनुनो बलीयान्दिनाथिनाथे सहजेऽधिसंस्थे॥ ३॥

जो तीसरे स्थानमें सूर्य हो तो मनुष्य प्रिय बोलनेवाला, धन बाहनसे युक्त, सुकर्मयुक्त, अनुचरोंसे युक्त, थोडे भाइयोंवाला और बली होता है ॥ १ ॥

#### चन्द्रफलम्।

हिंसःसगर्वः क्रपणोऽल्पबुद्धिभेवेत्रसो वन्धुजनाश्रयश्च । इयामयान्यां परिवर्जितश्च द्विजाधिराजे सहजप्रसृतौ ॥ २ ॥ जो तीसरे चन्द्रमा हो तो मनुष्य हिंसक, सगर्व, कृपण, अल्प-बुद्धि, बंधुजनोंके आश्रयवाला,द्याऔर आमयसे रहित होता है।। २।।

# भौमफलम्।

स्राग्नादोत्तमनीरूपमुद्धैः कथारतथारूपराक्रमथा।

यनानि च भातृसुखातिहानिर्भवेत्रराणां सहजे यहीजे ॥ ३ ॥

जिसके तीसरे भावमें मङ्गळ स्थित हो उसको राजाकी प्रसन्नतासे उत्तम सुख हो, कथामें प्रीति हो तथा उत्तम पराक्रमी, धनवान् और भाइयोंके सुखसे हीन होता है ॥ ३॥

#### बुधकछम ।

साहसी च परिवारजनाट्याचिन पुद्धिरहितो हतसीरूपः । मानवः कुशलवान् हितकर्ता शीतभानुतनु नेऽनु नसंस्थे ॥ ४ ॥

जिसके तीसरे स्थानमें बुव हो वह मनुष्य साहसी,अपने जनोंसे युक्त, चित्त ग्रुद्धिसे हीन, सौख्यरहित, चतुर, हितकारी होता है ॥ ४ ॥

#### गुरुफलम्।

सौजन्यहन्ता क्रागः कतवः कान्ताषुत्रशीतिविदाचितव्य । नरोऽशिमान्याचळतात्रमेतः पराकमे शुक्रपुरोहितेऽस्मिन् ॥५॥

जो तीसरे स्थानमें गुरु हो तो सुजनतासे हीन, कृषण, कृतन्नी, स्त्री तथा पुत्रकी प्रीतिसे रहित और मन्दाप्ति रोग करके बळते हीन होता है ॥ ५॥

#### भृगुफलम् ।

सहजगे सहजैः परिवारितो भृगुष्ठते पुरुषापुरुषैर्नतः । स्वजनबंधुविवंधनतां गतः सततमाशुगतिर्गतिविक्रमः ।। ६ ।।

जोतीसरे स्थानमें ग्रुक हो तो कुटुम्बसे पीति करनेवाला पुरुषा -पुरुषों (स्त्री पुरुषों ) से नत अपने कुटुम्बी बन्धुओंसे विबन्धताको प्राप्त हुआ सैदा शीव्रगति विक्रमवाला तथा पराक्रमी होता है ॥ ६॥

#### शनिफलम्।

राज्ञपान्यशुभवाहनयुक्तो बामयो बहुपराकमशाली। पालको भवति भूरिजनानां मानवी रिवसुतेऽनु नसंस्थे ॥ ७ ॥ जिसके तीसरे शानि हो वह मनुष्य राजाका माननीय, अभ वाहनसे युक्त, बहुत ग्रामोंका अधिपति, पराक्रमी बहुतसे जनोंका पालक होता है।

#### राहफलम् ।

न सिंहो न नागो भुजाविक्रमेण प्रतापीइ सिंहीसुते तत्समत्वम् तृतीये जगत्सोदरत्वं समिति प्रभावेऽपि भाग्यं कुतो यत्र केतुः।। जिसके तीसरे राहु हो उस मनुष्यका बाहुपराक्रम सिंह और हाथीसे भी अधिक होता है और वह प्रतापी तथा जगत्को अपना बन्धु मान-नेवाला हो, प्रतापसेभी भाग्य कहां ? जहां केतु हो ॥ ८ ॥

#### केतुफलम्।

शिखी विकमे शत्रुनारां च वादं धनस्यानि लानं मर्व विज्ञतोऽरि 🖟 करोतीइ नाशं सदा बाहुपीडां सयोदेगतां मानवोद्देगतां चाः ९॥ जो तीसरे केतु हो तो शत्रुका नाश, विवाद, धनका लाभ, मिल पक्षसे भय, हा।ने, भुजामें पीडा, भयसे तथा मनुष्यों से उद्देग हो ॥ ९ 🦸

इति प्रहफलम् ।

# अथ सहजमवनेश्वफलम्।

सहजाती खप्रगते स्वीस्वादलंपटः स्वजनभेदैः । सेवां करोति मित्रेभेवेतकटुकरः पण्डितः युरुषः 🕡 🤋 🗽 जो तीसरे,स्थानका स्वामी लग्नमें हो तो वह पुरुष खीलम्पट, अपने पुरुषोंमं भेद रखनेवाला, सेवा करनेवाला, मित्रोंसे कटुभाषी और पाण्डित होता है ॥ १ ॥

यदि धनगे सहजेशे भिक्षुर्धनाल्पजीवितः पुरुषः । बन्धुविरोधी कूरैः सौम्यैः पुनरीश्वरः खनरैः ॥ २ ॥

यदि सहजपति धनस्थानमें हो तो वह भिक्षुक, धन्से रहित, थोडा जीवनेवाला, बन्धुविरोधी होता है, ऋर, ग्रहका फल है, सौम्य ग्रह है। तो अधिपति होता है ॥ २ ॥

सहजगते सहजपती नृपमन्त्री सीहदेऽतिनियुणश्च । गुरुपूजननिरतो वै नृपतो छापं परं नरं कुरुते ॥ ३ ॥

जिसके सहजपित तीसरे ही स्थानमें हो वह मनुष्य नृपमन्त्री, मित्र-तामें कुशल, गुरुपूजनमें तत्पर, राजासे परम लाभवाला होता है ॥ ३॥ भातृपंती तुर्यगते पितृमोदसुखमुदयक्ठतेषाम् । मातुर्वेरकरश्च पापैः पित्रर्थभक्षकः पुरुषः ।। ४ ।।

जो तृतीयाधिपति चौथे हो तो पितासें हर्ष और सुख हो तथा उनका उदय करे, मातासे वैर करनेवाला हो, यदि पापप्रह हो तो पिताका धन भोगनेवाला होता है ॥ ४ ॥

सहजपे सुतमे बहुवान्यवैः सुतम्रहोदरपालघनी सुली । विषयभुक्परकार्यकरः क्षमी ललितमूर्तिरसौ चिरजीवितः ॥५॥

जो तीसरे स्थानका स्वामी पांचवें हो तो वह बहुत बंधुवाला, पुत्र और सहोदरका पालक धनी सुखी होता है, विषयभोगी, परकार्यकर्ता, क्षमावान सुन्दरमुर्ति चिरजीवी होता है ॥ ५ ॥

रिपुगते सहजाधिपतौ भवेन्नयनरोमयुतो रिपुमान भवेत्। सहजसज्जनतोऽपि च दुष्टता ऋययुतोऽथ रुजा परिपीडितः॥६॥ यदि तृतीयाधिपति शत्रुस्थानमें हो तो नेत्ररोगी और रिपुवाला होता है, भाई और सुजनोंसे दुष्टतावाला, क्रयविक्रयसे युक्त तथा रोगसे पीडित होता है ॥ ६ ॥

युवतिवेरकदल्पपराक्रमी सहजभावपती मदग नरः । सुनगसुन्दरह्मपवतीसतीयुवातिपापगृहेषु रतो भवेत् ॥ ७॥

तीसरेका अविपति सप्तममें हो तो स्त्रीसे वैर, थोडे पराक्रमवाला हो । स्त्री सुमग सुन्दर रूपवती हो, पापप्रह हों तो युवतियोंमें रत हो ।। ७॥ सहजपेऽष्टमगे सरुषो नरो मृतसहोदरिमत्रजनः खलैः । शुनलगः शुनताधनयुग्भवेत्स्वयमपि प्रचुरामयवान्भवेत् ॥ ८॥

सहजरित अष्टम हो तो वह मनुष्य कोषी हो। खल ग्रह हो तो सहोद्र और मित्रजनित हीन हो और जो ग्रुमग्रह हों तो ग्रुमता धनयुक्तता हो तथा स्वयं प्रचुर रोगशला होता है ॥ ८ ॥

सहज्ञमावनती नवनस्थिते सहज्ञवर्गरतोऽपि वनाश्रयः । भवति वालयुतोऽथ पराक्रमी शुमनतिः खललेटगृहेऽन्यथा ॥१९॥

जो सहजरित नवम हो तो आहुवर्गमें अनुराग करनेवाला हो तौ भी वनमें निवास करे तथा पुत्रवान पराक्रमी और ग्रुभमित हो यह ग्रुभग्रहका फरू है, खडग्रहोंका इसके विपरीत जानना ॥ ९ ॥

सहजरे दशमे च नुरात्सुखं पितृजनैः कुछवृद्धजनाश्रयः । बहुसुभाग्ययुतो नयनोत्सको भवति मित्रयुतोऽतितरां शुचिः १०

सहजाति दशममें हो तो राजासे सुख पितृजन और कुछमें वृद्धजनोंके आश्रपवाला, बहुत भाग्यवान, उत्सववाला मित्रयुक्त बल-वान अति पवित्र होता है ॥ १०॥

सहजपे शुमलाभाराकमी भगवत सुतवन्धुभिरन्वितः । नुपतिनाभिमतो विजयी नरो बहुलमीगयुती निपुणः सदा॥ १ १॥ सहजपित ग्यारहवें हो तो शुभ लाभ पराक्रमी सुत बंधुओंसे युक्त हों राजासे मान्य हो विजयी अनेक भोगोंसे युक्त सदा चतुर हो ॥ ११ ॥ व्ययगते सहजे व्ययवाञ्छुचिर्निजसुहृदिपुरत्वपराक्रमी । शुभसमागमतोपि शुभं भवेत्खलखगैर्जननीनृपतेभेयम् ॥ १२ ॥

सहजपित बारहवें हो तो खर्च करनेवाला तथा पवित्र हो और अपने सुहृद्भी शत्रु होवें, अलप पराक्रमवाला हो, अच्छे समागमसे ग्रुभ हो, यदि खलग्रह हों तो माता और राजासे भय हो॥ १२॥

इति सहजभवनेशफलम् ।

# अथ दृष्टिफलम्।

सूर्यदृष्टिफलम् ।

तृतीयगेहे रविवीक्षिते च सहादरं पूर्वसुखं विनश्यति । पराक्रमे वाऽभिभवः स्वभाग्ये चुराद्धयं चैव न संशयोऽत्र ॥१॥

जो तीसरे स्थानको सूर्य देखता हो तो भाइयोंका सुख उस पुरुषकों न हो, पराक्रममें तिरस्कार और अपने भाग्यमें राजासे भय हो इसमें सन्देह नहीं ॥ १ ॥

चन्द्रदृष्टिफलम् ।

सहजाे यदि चन्द्रविलोकिते भगिनिजन्मकरो न पराक्रमी । प्रथमपूर्वधनेन सुखं धनं तदन्त चोत्तरंगे सकलार्थेदः ॥ २ ॥

सहज स्थानको यदि चन्द्रमा देखता हो तो भगिनीका जन्म हो अर्थात् छोटी बहिन उत्पन्न होय, पराक्रमी न हो और पहले पूर्वधनके द्वारा सुखपूर्वक धनकी वृद्धि हो पीछे सब अर्थकी प्राप्ति होती है।। २॥
भीमदृष्टिफलम् ।

तृतीयभावे यदि भौमदृष्टिः पराक्रमे सिद्धिमुपैति नृनम् । देशान्तरे राजगृहे च मान्यं सहोदराणां च विनाशनं स्यात्।।३॥ तीसरे घरमें यदि मंगलकी दृष्टि हो तो पराक्रममें अवश्य सिद्धि हो, देशान्तर तथा राजघरमें मान्य और सहोदरोंका विनाश हो ॥ ३ ॥ बुधदृष्टिफलम् ।

सहजगे द्विजराजसुतेक्षिते सहजसौरूपयुत्रश्च नरः सदा । वणिजकर्नरतोऽत्र विचक्षणो नरवरः खळ तीर्थकरोद्यमी॥४॥

जो तीसरे घरको बुध देखे तो वह मनुष्य भाइयोंसे सुख पावै, विणजकर्ममें रत और चतुर, तीर्थकारी तथा उद्यमी होता है ॥ ४ ॥ गुरुदृष्टिष्ठस्त्रम् ।

सुरगुरुर्घि विक्रममीक्षते सहजसौरुययुतः पुरुषो भवेत् । वितृधनं पितृवर्जितगर्वितः स्वजनबन्धुरताऽथ च कीर्तिमान्।।५।

तीसरे घरको बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष सहजभावके सुखसे युक्त होता है, पिताका धन पानेवाला, पितासे हीन, गर्वित, स्वजन बन्धुओंमें रत यशस्वी होता है ॥ ५ ॥

भृगुदृष्टिफलम् ।

सहजगे सति भागववीक्षिते सहजतीरूपयुतथ्य नरः सदा । तदनु पुष्टियुतः किल कन्यकाजनिविदेशगतो नृपपूजितः॥६॥

सहज स्थानको यदि शुक्र देखता हो तो मनुष्यका सहज भावका सुख होता है और वह पुष्ट शरीरवाला, कन्याको उत्पन्न करनेवाला तथा बिदेश जानेमें राजोंसे पूजित होता है।। ६।।

शनिदृष्टिफङम्।

यदि पराक्रमगं शनिवोक्षितं बहुपराक्रमवान्बलवान्भवेत् । सहजपक्षसुसौरूयावेनाशकः फलविपाकदशासु फलं नहि ॥७॥

यदि तीसरे स्थानमें शनिकी दृष्टि हो तो वह मनुष्य बडा पराक्रमी बली होता है तथा सहजपक्षसे सुख न हो, परिपाक अवस्थामें फल न हो ॥७॥

### राहुदृष्टिफल्लम्।

तृतीयगे राहुनिरीक्षिते च पराक्रमातिसिंद्धमुपैति नूनम् । नानार्थसौरूपं बहुपुत्रदुःसं चौराग्निसर्पात्र च राजतो भयम्।।८॥

जो तीसरे स्थानमें राहुकी दृष्टि हो तो वह अवश्य पराक्रमसे सिद्धिको प्राप्त होता है, अनेक अर्थींसे सुख, बहुत पुत्रोंका दुःख, चोर आग्ने सर्प तथा राजासे भय न हो ॥ ८ ॥ इति सहजमावे दृष्टिफलम् ॥

## सहजभावे वर्षसंख्या।

सूर्यो धनं नखिते सहने विधुश्व ज्यब्देऽनुजाक्षेति सुतोनुजमुच विश्वे । ज्ञोकिब्दिविचविलयं गुरुतोभनेत्रै-मित्राप्तरत्ननखतः प्रकरोति चर्थाम् ॥ १ ॥

सूर्यका फल २० वर्ष सुख करे, चन्द्रमा ३ वर्ष सुख करे, मंगल १३ वर्ष कुछ कष्ट करे, बुध १२ में धनकी प्राप्ति, गुरु २० वर्ष, मित्रप्राप्ति, ग्रुक्त २० वर्ष तीर्थकी प्राप्ति कराता है ॥ १ ॥

### अथ विचारः।

पापालयं चेत्सहजं सपस्तैः पापैः समेतं शतिलोकितं च । भवेदभावः सहजोपलब्धेस्तद्वैपरीत्येन तदाविरेवम् ॥ २ ॥

जो सहजपति पाप ग्रहोंके साथ पाप स्थानमें प्राप्त हो वा देखा गया हो तो सहजसुखकी प्राप्ति न हो इसके अभावमें अर्थात् विपरीततामें सुखकी प्राप्ति हो ॥ २ ॥

नवांशका ये सहजालयस्याः कलानिधिक्षोणिसुतानुदृष्टाः । तावन्मिताः स्युः सहजा भगिन्यश्र्वान्येक्षिता वै परिकल्पनीयाः ३

जो सहज स्थानमें नवांशकके प्रद स्थित हों तथा चन्द्रमा और

मंगल देखते हों तो जितने ग्रह हों उतनेही सगे भाई बहन हों वा जितने ग्रह देखते हों उतने जानना ॥ ३ ॥

कुजेन दृष्टे रविजे तनूजा नश्यन्ति जाताः सहजा हि तस्य । दृष्टे च तस्पिनगुरुमार्गवाभ्यां शश्वच्छुमं स्यादनुजेषु नूनम् ॥ ४॥

जो मंगल शानिको देखे तो उत्पन्न हुए आतादि नष्ट हों और गुरु भार्गव देखते हों तो भाइयोंका अवस्पही कुशन्न हो ॥ ४ ॥

सौम्येन भूमीतनयेन दष्टः करोति दृष्टिं रविजोऽनुजानाम् । शशांकवर्गे सहजे कुजेन दृष्टे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ५ ॥

सौम्यग्रह तथा मंगल शनिको देखते हों तो भाइयोंकी उत्तम दृष्टि हो और चन्द्रवर्गमें मंगलकी दृष्टि हो तो भाई रोगसे युक्त होते हैं॥५॥

दिवामणी पुण्यगृहे स्वगेहे संदेह एव।नुजनीवितस्य

एकः कदाचिचिरजीवितथ्य भाता भवेजूपतिना समानः ॥ ६॥

जो सूर्य पुण्यस्थानमें वा अपने घरमें स्थित हो तो उसके अनुजोंके जीवनमें सन्देह हो। कदाचित् एक हो; वह चिरजीवी और राजाके समान होता है॥ ६॥

चन्द्रमाः पायुक्तश्च सहजस्थो यदा भवेत्।

भातृनाशक करो योगो यदि नो वीक्षितः शुमैः ॥ ७ ॥

जो चन्द्रमा पापयुक्त सहज स्थानमें हो तो यह श्रातृनाशक योग होता है यादि शुभ ग्रह न देखते हों तो ॥ ७ ॥

यदि खलैः सहजे च खला त्रहाः शुभवहैः सहिताश्व विलोकिताः । नहि भवन्ति सहोदरबान्धवा बहुविधाय जपक्षाविवातयुक्त्।।८।।

जो सहज स्थानमें खलग्रह शुभ ग्रहोंसे युक्त वा देखे जाते हों तो उसके सहोदर और बांधव न होवें तथा बहुत प्रकारमे बडे भाइयोंके १ क्षके विधातसे युक्त होता है ॥ ८ ॥

# शुभनिजेशयुतेक्षितमिभं भवति ज्येष्ठसहोदरसौरूयभाक् । स्वपतिना न युतं शुभनेक्षितं न सुखमन्यसहोदरनं तदा !। ९ ।।

जो सहज स्थान अपने स्वामी ग्रुभ ग्रहसे युक्त वा देखा गया हो तो ज्येष्ठ सहोदरका सुखभोगी होता है और जो अपने स्वामीसे युक्त तथा ग्रुभ ग्रहोंकी दृष्टि न हो तो सहोदरोंका किया सुख नहीं होता ॥ ९ ॥ यदि खढाः प्रविद्धाः ख लमध्यगं खल्युतिक्षितमग्रजहं तदा । निह किनिष्ठसहोदरजं सुखं भवति ज्येष्ठसुखं न तु जायते ॥ १ ०॥

जो ऋरग्रह प्रचल हों और उक्तभाव पापग्रहोंके मध्यमें स्थित हों तथा पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो बड़े भाईका नाशक हो तथा छोटे सहोद्र भाईसे भी सुख न हो, ज्येष्ठसे सुख हो ॥ १०॥

प्रथमजातिशशुस्तरिणमहस्तदनु हन्ति शिशुं छघुकर्मजः । धरिणजो छघुबालकघातकदृहुखला यदि हन्ति च भार्यवाद १ ३

प्रथम उत्पन्न पुत्रको सूर्य नष्ट करता है पीछे उत्पन्न लघु बालकको शिन घातक है, मङ्गल लघु बालकका घातक है बहुत खल हों तो शुक्रसे सन्तान पीडित हो॥ ११॥

रविराहू भातृहणौ चन्द्रं च भगिनीसुखम् । शन्यारराह्वः षष्ठे भातृनाशकरो गुरुः ॥ १२॥

रिव और राहु भाईको मारते हैं चन्द्रके सहित होनेसे भगिनीका सुख होता है जो छठे स्थानमें शानि भौम या राहु हों तो आताके नाश करनेवाले हैं तथा गुरुके साथ भी यही फल है ॥ १२॥

इति हजभावविवरणं संपूर्णम् ॥

अय चतुर्थ सुखभवनम् । अमुकारूयममुकदैवत्य पमुक्यहयुतं स्वस्वापिना दृष्टं वा न दृष्टं तथाऽन्यैः शुभाशुभेत्रे हेर्दृष्टं युतं न वेति ।

चौथे भानका विवरण यह है कि अपुक देवता अपुक ग्रह अपने स्वामी तथा अन्य ग्रुभाग्रुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट है या नहीं है इसका निर्णय देखना चाहिये॥

तत्र विलोकनीयानि ।

सुहद्गृहं मानचतुष्गः वा क्षेत्रीः वानालोकनके चतुर्थे । दृष्टे शुनानां शुनयोगती वा भवेत्प्रदृद्धिर्तियमेन तेषाम् ॥ १ ॥

सुहदों गृह, त्राम, चौपायं, क्षेत्र, उद्यम यह सच चौथे घरसे देखना चाहिये। ग्रुभप्रहोंसे देखा गया हो वा ग्रुभयोग हो तो इतने बातोंकी यह वृद्धि करता है॥ १॥

मेषे सुलस्थे छभते सुलं च चतुष्पदेश्योऽथ विलासिनीश्यः । भोगैविचित्रैः प्रचुरान्नपानैः पराक्रमोपार्जितसर्वभोगैः ॥ १ ॥

सुखस्थानमें मेन लग्न हो तो चौपायोंसे और श्वियोंसे सुख हो, विचित्र भोग, बहुतसे अन्नवान तथा पराक्रमसे उपर्जित सर्व भोंगोसे सुख माप्त होता है ॥ १ ॥

वृषे सुवस्ये लमते सुवानि नरोऽतिमान्यो विविधेश्वमान्यैः । शौर्येण भूपालनिषेवणेन विषोपचारैर्नियमैर्वतैश्व ॥ २ ॥

सुखस्थानमें वृष हो तो सुखकी प्राप्ति तथा मान्यता और धन बहुत मिले । शूरतासे, राजाके सेवनसे, ब्राह्मण उपचारसे धन मिले । नियम और वत करनेवाला होताहै तथा इन्हीं कृत्योंसे धन भिलता है ॥ २ ॥

तृतीयराशौ सुखने सुखानि लभेन्मनुष्यः प्रमदाकतानि । जलावगाहैर्वनसेवया च प्रभुतपुष्याम्बरसेवकांथ्य ॥ ३ ॥ जो मिथुन लग्न चौथे घरमें हो तो पुरुष खियोंसे सुलको प्राप्त होता है, जलका अवगाहन, वनसेवा, बहुतसे पुष्प अम्बर और सेवकको पाता है॥३

कुलीरराशौ हि यदा सुखस्थे नरं सुह्तं सुभगं सुशीलम् । स्वीसंमतं सर्वेगुणैः समेतं विद्याविनीतं जनवञ्चभं च ॥ ४ ॥

जो चौथे घरमें कर्क छन्न हो तो वह मनुष्य स्वरूपवान सुमग सुशील होताहै, स्नीसम्मत, सब गुणोंसे युक्त, विद्यासे विनीत और जनोंका प्यारा होताहै ॥ ४ ।

सिंहे सुखस्थे न सुखं मनुष्यः प्रामोति योऽसौ प्रचुरः प्रकोपात् । कन्याप्रसूतिं कुटिलपसङ्ग नरो भवेच्छी खविवर्जितव्य ॥ ५ ॥

सुखस्थानमें सिंह लग्न हो तो मनुष्योंको सुख नहीं होताहै और बह मनुष्य क्रोधी होताहै कन्याकी प्रस्ति कुटिल संगवाल। होता है तथा मनुष्य ज्ञीलसे वर्जित होताहै ॥ ५॥

कुमित्रसङ्गं धनसंश्रयं च कन्यागृहे दुर्मितमान्यनुष्यः । पैशून्यसङ्गान्नभते सुखानि चौँर्येण युद्धेन च मोहनेन ॥ ६ ॥

जो कन्या लग्न चौथे घरमें हो तो कुमित्रका संग, दुईिष्ट और उन्हींसे धनका आश्रय हो, चुगली करनेवालोंकी संगतिसे सुख होवे, चौर्य युद्ध और मोइनकर्म करे।। ६।।

तुले सुखस्थे च नरस्य यस्य करोति सौरूयं शुनकर्मदश्चम् । विद्याविनीतं सततं सुखाढ्यं प्रसन्नचित्तं विभवैः समेतम् ॥७॥

जिसके चतुर्थ भवनमें तुला हो वह सुखी हो, शुभ कर्ममें चतुर विद्यासे नम्न, सदा सुखी, प्रसन्नचित्त ऐश्वर्यसे युक्त होता है ॥ ७ ॥

अही चतुर्थे च यदा भवेत्तं सुतीक्ष्णभावं परभीतियुक्तम् । प्रभृतसेवं गतवीर्यदक्षं परैः सुरक्षं च गुणैर्विहीनम् ॥ ८॥ जो चौथे स्थानमें वृश्चिक हो तो वह मनुष्य तीक्ष्ण स्वभाव-वाला तथा भययुक्त हो प्रभूतसेवी वीर्यहीन चतुर दूसरोंसे रक्षित ग्रुणविहीन होताहै ॥ ८॥

चापे सुखस्थे लभते मनुष्यः सुखं सदा संनरसेवनं च । सत्कीर्तिरेवं हरिसेवनं च सद्भावसम्पन्नतयान्वितश्च ॥ ९ ॥

धन लग्न चौथे घरमें हो तो मनुष्यको सुख और सदा युद्धसे प्रस-त्रता हो, कीर्तिमान् हरिसेवाविचक्षण सद्भावसम्पन्न होताहै ॥ ९ ॥

मृंग सुखस्थे सुखभाङ्मनुष्यः सदा भवेत्रापनिवेशनेन । उद्यानवापीतटसंगमेन मित्रोपचारैः सुरतप्रधानैः ॥ १०॥

सुखं स्थानमें मकर छग्न हो तो मनुष्य सुखभागी और मानसी चिन्तावाळा होताहै उद्यान बावडी तट संगम मित्रोंके उपचार तथा सुरतमें प्रधानतासे सुख पाताहै॥ १०॥

घटे सुखस्थे प्रमदानिधानात्प्रामोति सौरूयं विविधं यनुष्यः । भिष्टात्रपानैः फलशाक्षपत्रैर्विदग्धनाक्यैः कटुसाह्यकारी ॥११॥

सुख स्थानमें कुंम हो तो मनुष्य स्नीसे अनेक सुख पाताहै, मिष्टान्न-पान, फल शाकपत्रभोजी, चतुरवाक्यवाला, कटु सहायकारी होताहै ११ मीने सुखस्थे तु सुखं मनुष्यः प्रामोति सौरूषं जलसंश्रयण । शनैश्वरे देवसमुद्धवैश्व यानैः सुवस्नैः सुधनैर्विचित्रैः ।। ३२ ॥

मीनलप्त सुख स्थानमें हो तो मनुष्य जलके आश्रयसे सुख पाताहै। यदि शनैश्वर हो तो देवसे प्राप्त यान वस्त्र और विचित्र धनको प्राप्त होताहै ॥ १२ ॥ इति सुख्यां लग्नम् ।

### अथ प्रहण्तलम् । सूर्यफडम्।

सौरूयेन यानेन ।हिते रतस्य नितांतसत्त्रेमयुत्रवृत्तिः । चलित्रवासं कुरुते मनुष्यः पातालशाली निलनीविलासी ॥ १॥ जो चौथे घरमें सूर्य हो तो वह पुरुष सुखयुक्त सवारीमें अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रवृत्त होताहै तथा चलायमान निवासवाला भी होता है ॥ १॥

### चन्द्रफलम्।

जलाश्रयोत्पन्नधनोपलब्धि कष्यङ्गनावाहनसूनुसौरूपम् । प्रसृतिकाले कुरुते कलावान्यातालसंस्थो दिजदेवभकम् ॥२॥ जो चौथे घरमें चंद्रमाहो तो जलके आश्रयसे धन मिले तथा अंगना बाहन और प्रत्रोंसे सुखकी प्राप्ति हो और दिजदेवोंका भक्त होता है ॥२॥ भौमफलम् ।

दुःसं सुहृद्दाहृनतः प्रवासात्कलेवरे रुग्वलताविल्यम् । प्रमृतिकाले किल मङ्गलेऽस्मिन् रसातलस्थे फलमुक्तमायैः॥३॥ मङ्गल चौथे हो तो सुहृद्, वाहन, प्रवाससे दुःख हो कलेवरमें रोग होता है तथा बली भी होता है ॥ ३॥ स्वयक्तलम् !

पुत्रसौरूयसहितं बहुमित्रं मंदवादकुशलं च सुशीलम् । मानवं किल करोति सुलीलं शीतदीधितिसुतः सुलसंस्थः ॥४॥

जो जन्मसमय चौथे घरमें बुध हो तो पुत्रका सुख, बहुतसे मित्रका वाला,मंद वादमें कुशल, उत्तम लीलाओंसे युक्त सुशील होता है ॥ ४॥ गुरूफलम् ।

सन्माननानाधनवाहनाचैः संजातहर्षः पुरुषः सदैव । नृपानुकंपासमुपात्तसंपत् स्वर्गाधिपे मंत्रिणि सृतलस्थे ॥ ५ ॥

### शनिफलम्।

राजमान्यशुभवाहनयुक्तो बामपो बहुपराक्रमशाली। पालको भवति भुरिजनानां मानवो रविसुतेऽनुजसंस्थे।। ७ ॥ जिसके तीसरे शानि हो वह मनुष्य राजाका माननीय, छभ वाहनसे युक्त, बहुत ब्रामोंका अधिपति, पराक्रमी बहुतसे जनोंका पालक होता है॥

### राहुफलम् ।

न सिंहो न नागो भुजाविक्रमेण मतापीह सिंहीसुते तत्समत्वम् वित्तीये जगत्सोदरत्वं समिति प्रभावेऽपि भाग्यं कुतो यत्र केतुः।। जिसके तीसरे राहु हो उस मनुष्यका वाहुपराक्रम सिंह और हाथीसे भी अधिक होता है और वह प्रतापी तथा जगत्को अपना बन्धु मान-नेवाला हो, प्रतापसेभी भाग्य कहां ? जहां केतु हो ॥ ८॥

### केतुफलम्।

शिखी विकमे शत्रुनाशं च वादं चनस्यानि लानं पर्य विज्ञते हिन्। करोती इ नाशं सदा बाहुपीडां स्योद्देगतां मानवोद्देगतां चार्डा का तीसरे केत हो तो शत्रुका नाश, विवाह, धनका लाम, विज्ञ पक्षसे भय, हानि, भुजामें पीडा, भयसे तथा मनुष्यों से उद्देग हो ॥ ९ १ इति प्रहम्मलम् ।

# अथ सहजमवनेश्वतलम्।

सहजपती लगाते स्नीस्वादलंपटः स्वजनभेदैः । सेवां करोति मित्रैभेवेत्कदुकरः पण्डितः युरुषः ॥ ३ ॥

जो तीसरे,स्थानका स्वामी लग्नमें हो तो वह पुरुष स्त्रीलम्पट, अपने पुरुषोंमं भेद रखनेवाला, सेवा करनेवाला, मित्रोंसे कटुभापी और पण्डित होता है ॥ १ ॥

यदि धनगे सहजेशे भिक्षुर्धनात्पजीवितः पुरुषः । बन्धुविरोधी कूरैः सौम्यैः पुनरीश्वरः ख वरैः ॥ २ ॥

याद सहजपाति धनस्थानमें हो तो वह भिक्षक, धनसे रहित, थोडा जीवनेवाला, बन्धुविरोधी होता है, ऋर, ग्रहका फल है, सौम्य ग्रह है। तो अधिपाति होता है ॥ २ ॥

सहजगते सह नपती नृपमन्त्री सौहदेऽतिनिपुणश्च । मुरुपूजननिरतो वै नृपतो लाभं परं नरं कुरुते ॥ ३ ॥

जिसके सहजपित तीसरे ही स्थानमें हो वह मनुष्य नृपमन्त्री, मित्र-तामें कुश्ल, गुरुपूजनमें तत्पर, राजासे परम लाभवाला होता है ॥ ३॥

भातृपॅते। तुर्यगते पितृमोदसुखमुदयक्ठनेषाम् । मातुर्वेरकरथ्य पापैः पित्रर्थभक्षकः पुरुषः ॥ ४ ॥

जो तृतीयाधिपति चौथे हो तो पितासे हुई और सुख हो तथा उनका उद्य करे, मातासे वैर करनेवाला हो, यदि पापप्रह हो तो पिताका धन भोगनेवाला होता है ॥ ४ ॥

सहजपे सुतमे बहुवान्यवैः सुतप्तहोदरपालघनी सुली । विषयभुक्परकार्यकरः क्षमी ललितमूर्तिरसौ चिरजीवितः ॥५॥

जो तीसरे स्थानका स्वामी पांचवें हो तो वह बहुत बंधुवाला, पुत्र और सहोद्रका पालक धनी सुखी होता है, विषयभोगी, परकार्यकर्ता, क्षमावान सुन्दरमूर्ति चिरजीवी होता है ॥ ५ ॥

रियुगते सहजाधिपतौ भवेन्नयनरोमयुतो रिपुमान भवेत्। सहजसज्जनतोऽपि च दृष्टता ऋययुतोऽथ रुजा परिपीडितः।।६।। यदि तृतीयाधिपात शत्रुस्थानमें हो तो नेत्ररोगी और रिपुनाला होता है, भाई और सुजनोंसे दुष्टतावाला, क्रयाविकयसे युक्त रोगसे पीडित होता है।। ६।।

युवतिवैरकदलपराक्रमी सहजभावपती मदग नरः । सुनगसुन्दरह्मपवतीसतीयुवतिपागृहेषु रतो भवेत् ।। ७ ॥

तीसरेका अधिपति सप्तममें हो तो स्त्रीसे वैर, थोडे पराक्रमवाला स्त्री सुमग सुन्दर रूपवती हो, पापप्रह हों तो युवतियोंमें रत हो ।। सहजपेऽष्टमगे सरुषो नरो मृतसहोदरभित्रजनः स्व छै: । शुक्तमाः शुक्तायनयुग्भवेत्स्वयमपि प्रचुरामयवान्भवेत् ॥

सहजरित अप्टम हो तो वह मनुष्य कोषी हो। खळ ग्रह ह सहोदर और मित्रजनसे हीन हो और जो शुभग्रह हों तो इ धनयुक्तता हो तथा स्वयं प्रचुर रोगवाळा होता है ॥ ८ ॥

सहज्ञमावनती नवमस्थिते सहज्ञज्ञेरतोऽपि वनाश्रयः । भवति वालयुतोऽय पराक्रमी शुनमितः खलखेटगृहेऽन्यथा ।

जो सहजपति नवम हो तो आतृवर्गमें अनुराग करनेवाला हो व वनमें निवास करे तथा पुत्रवान् पराक्रमी और शुभमति हो शुभग्रहका फल है, खलग्रहोंका इसके विपरीत जानना ॥ ९ ॥

सहजारे दशमे च नृपात्सुखं पितृजारैः कुछबृद्धजानाश्रयः बहुसुभाग्ययुतो नयनोत्स्रवो भवति मित्रयुतोऽतितरां शुचि

सहजाति दशममें हो तो राजासे सुख पितृजन और वृद्धजनोंके आश्रपवाला, बहुत भाग्यवान, उत्सववाला मित्रयुक्त वान अति पवित्र होता है ॥ १०॥

सहजपे शुनलामाराकमी भगवत सुतवन्धुभिरन्वितः । नृपतिनाभिमतो विजयी नरो बहुलभीगयुतो नियुणः सदा ॥ सहजाति ग्यारहवें हो तो शुभ लाभ पराक्रमी सुत बंधुओंसे युक्त हो राजासे मान्य हो विजयी अनेक भोगोंसे युक्त सदा चतुर हो ॥ ११ ॥ व्ययगते सहजे व्ययवाञ्छाचिर्निजसुहृदिपुरल्यपराक्रमी । शुभसमागमतोपि शुभं भवेत्खलखंगैर्जननीनृपतेर्भयम् ॥ १२॥

सहजपित बारहवें हो तो खर्च करनेवाला तथा पिवत्र हो और अपने सुहृद्भी शत्रु होवें, अलप पराक्रमवाला हो, अच्छे समागमसे ग्रुभ हो, यदि खलग्रह हों तो माता और राजासे भय हो॥ १२॥

इति सहजभवनेशफलम् ।

# अथ दृष्टिफलम्।

सूर्यदृष्टिफलम् ।

तृतीयगेहे रविवीक्षिते च सहोदरं पूर्वसुखं विनश्यति । पराक्रमे वाऽभिभवः स्वभाग्ये नृपाद्ययं चैव न संशयोऽत्र ॥१॥

जो तीसरे स्थानको सूर्य देखता हो तो भाइयोंका सुख उस पुरुषको न हो, पराक्रममें तिरस्कार और अपने भाग्यमें राजासे भय हो इसमें सन्देह नहीं ॥ १ ॥

चन्द्रदृष्टिफलम् ।

सहजाे यदि चन्द्रविलोकिते भागिनिजन्मकरो न पराक्रमी। प्रथमपूर्वधनेन सुसं धनं तदतु चोत्तरगे सकलार्थदः ॥ २॥

सहज स्थानको यदि चन्द्रमा देखता हो तो भगिनीका जन्म हो अर्थात् छोटी बहिन उत्पन्न।होय, पराक्रमी न हो और पहले पूर्वधनके द्वारा मुखपूर्वक धनकी वृद्धि।हो पीछे सब अर्थकी प्राप्ति होती है।। २॥ भीमदृष्टिफल्य।

तृतीयभावे यदि भौमदृष्टिः पराक्रमे सिव्हिमुपैति नृनम् । देशान्तरे राजगृहे च मान्यं सहोदराणां च विनाशनं स्यात्।।३॥ तीसरे घरमें यदि मंगलकी दृष्टि हो तो पराक्रममें अवश्य सिद्धि हो, देशान्तर तथा राजवरमें मान्य और सहोदरोंका विनाश हो ।। ३ ॥ बुधदृष्टिफलम् ।

सहजाे द्विजराजसुतेक्षिते सहजसौरूपयुत्रश्च नरः सदा । वणिजकर्मरतोऽत्र विचक्षणो नरवरः खळ तीर्थकरोद्यमी।। ४ ॥

जो तीसरे घरको बुध देखे तो वह मनुष्य भाइयोंसे सुख पार्वी, वणिजकर्ममें रत और चतुर, तीर्थकारी तथा उद्यमी होता है ॥ अ ॥ गुरुद्दष्टिफलम् ।

सुरगुरुर्घेदि विक्रममीक्षते सहजसौरूययुर्तः पुरुषो भवेत् । पितृधनं पितृवर्जितगर्वितः स्वजनबन्धुरतोऽथ च कीर्तिमान्।। ५०।।

तीसरें घरको बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष सहजभावके सुरवासी युक्त होता है, पिताका धन पानेवाला, पितासे हीन, गर्वित, स्वज्यन बन्धुओंमें रत यशस्वी होता है ॥ ५॥

भृगुदृष्टिफलम् ।

सहनगे सति भागंववीक्षिते सहजतीरुपयुतथ्य नरः सदा । तदनु पुष्टियुतः किल कन्यकाजनिविदेशगतो नृपपूजितः।। ६॥

सहज स्थानको यदि शुक्र देखता हो तो मनुष्यका सहज भावाका सुख होता है और वह पुष्ट शरीरवाला, कन्याको उत्पन्न करनेवाल्डा तथा बिदेश जानेमें राजोंसे पूजित होता है।। ६॥

शनिदृष्टिफडम्।

यदि पराक्रमगं शनिवोक्षितं बहुपराक्रमवान्बलवान्भवेतः । सहजपक्षमुसौरूयाविनाशकः फलविपाकदशासु फलं नहि ।। 🗢 🛭 ।

यदि तीसरे स्थानमें शनिकी दृष्टि हो तो वह मनुष्य वडा पराक्रमी व्यल्डी होता है तथा सहजपक्षसे सुख न हो, परिपाक अवस्थामें फल न हो ॥ ७॥

### राहुदृष्टिफलम्।

तृतीयगे राहुनिरीक्षिते च पराक्रमातिमिक्किमुपैति नृतम् ।
नानार्थसौरूपं बहुपुत्रदुःसं चौराधिसपीन्न च राजतो भयम्।।८॥

जो तीसरे स्थानमें राहुकी दृष्टि हो तो वह अवश्य पराक्रमसे सिद्धिको माप्त होता है, अनेक अर्थीसे सुख, बहुत पुत्रोंका दुःख, चोर आग्ने सर्प तथा राजासे भय न हो ॥ ८॥ इति सहजमावे दृष्टिफलम् ॥

# सहजभावे वर्षसंख्या।

सूर्यो धनं नखिनते सहने विधुश्च त्र्यब्देऽनुजाक्षिति । सुतोनुजमुच विश्वे । ज्ञोकाब्दिवित्तविलयं गुरुतोक्षनेत्रै-र्मित्राप्तरत्ननखतः प्रकरोति चर्थाम् ॥ १ ॥

सूर्यका फल २० वर्ष सुख करे, चन्द्रमा ३ वर्ष सुख करे, मंगरू १३ वर्ष कुछ कष्ट करे, बुध १२ में धनकी प्राप्ति, ग्रुरु २० वर्ष, मित्रप्राप्ति, ग्रुक्त २० वर्ष तीर्थकी प्राप्ति कराता है ॥ १ ॥

#### अथ विचारः।

पापालयं चेत्सहनं समस्तैः पापैः समेतं प्रतिलोकितं च । भवेदभावः सहनोपलब्धेस्तद्वैपरीत्येन तदाप्तिरेवम् ॥ २ ॥

जो सहजपति पाप प्रहोंके साथ पाप स्थानमें प्राप्त हो वा देखा गया हो तो सहजसुखकी प्राप्ति न हो इसके अभावमें अर्थात् विपरीततामें सुखकी प्राप्ति हो ॥ २ ॥

नवांशका ये सहजालयस्याः कलानिधिशोणिसुतानुदृष्टाः । तावन्मिताः स्युः सहजा मिन्यश्चान्येक्षिता वै परिकल्पनीयाः ३

जो सहज स्थानमें नवांशकके ग्रह स्थित हों तथा चन्द्रमा और

मंगल देखते हों तो जितने ग्रह हों उतनेही सगे भाई वहन हों वा जितने ग्रह देखते हों उतने जानना ॥ ३॥

कुजेन दृष्टे रविजे तनुजा नश्यन्ति जाताः सहजा हि तस्य । दृष्टे चतस्थिनगुरुमार्गवाभ्यां शश्वच्छुमं स्यादनुजेख नूनम् ॥ ४ ॥

जो मंगल शनिको देखे तो उत्पन्न हुए भातादि नष्ट हों और ग्रास्ट भार्गव देखते हों तो भाइयोंका अवस्पही कुश्रस्त हो ॥ ४ ॥

सौम्येन भूमीतन्येन दृष्टः करोति दृष्टिं रविजोऽनुजानाम् । शशांकवर्गे सहजे कुजेन दृष्टे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ५ ॥

सीम्यग्रह तथा मंगल शनिको देखते हों तो भाइयोंकी उत्तम दृष्टि हो और चन्द्रवर्गमें मंगलकी दृष्टि हो तो भाई रोगसे युक्त होते हैं॥ द्रा। दिवामणी पुण्यगृहे स्वगेहे संदेह एव।नुजनीवितस्य ।

एकः कदाचि चिरजीवितश्च भाता भवे द्रुपतिना समानः ॥ ६ ॥

जो सूर्य पुण्यस्थानमें वा अपने घरमें स्थित हो तो उत्सविक अनुजोंके जीवनमें सन्देह हो। कदाचित् एक हो, वह चिरजी की और राजाके समान होता है॥ ६॥

चन्द्रमाः पात्रयुक्तश्च सहजस्थो यदा भवेत् ।

भातृनाशक करो योगो यदि नो वीक्षितः शुमैः ॥ ७ ॥

जो चन्द्रमा पापयुक्त सहज स्थानमें हो तो यह आतृनाशक योग होता। है यदि शुभ ग्रह न देखते हों तो ॥ ७ ॥

यदि खलैः सहजे च खला ब्रहाः शुभगहैः सहिताश्च विलोकिताः । नहि भवन्ति सहोदरबान्धवा बहुविधायजगश्चाविधातयुक्ता। < ।।

जो सहज स्थानमें खलग्रह ग्रुभ ग्रहोंसे युक्त वा देखे जाते हों लो उसके सहोदर और बांधव न होवें तथा बहुत प्रकारसे बडे भाइया कि १ अके विघातसे युक्त होता है ॥ ८ ॥

# शुभनिजेशयुतेक्षितमाप्त्रेमं भवति ज्येष्ठसहोदरसौरूयभाक् । स्वपतिना न युतं शुभनेक्षितं न सुखमन्यसहोदरजं तदा ।। ९ ।।

जो सहज स्थान अपने स्वामी शुभ ग्रहसे युक्त वा देखा गया हो तो ज्येष्ठ सहोदरका सुखमोगी होता है और जो अपने स्वामीसे युक्त तथा शुभ ग्रहोंकी दृष्टि न हो तो सहोदरोंका किया सुख नहीं होता ॥ ९ ॥ यदि खढाः प्रविधाः ख लमःयगं खलयुतिक्षितमग्रजहं तदा । नहि कनिष्ठसहोदरजं सुखं भवति ज्येष्ठसुखं न तु जायते ॥ १ ०॥

जो ऋरप्रह प्रवल हों और उक्तभाव पापप्रहोंके मध्यमें स्थित हों तथा पापप्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो बड़े भाईका नाशक हो तथा छोटे सहोद्र भाईसे भी सुख न हो, ज्येष्ठसे सुख हो ॥ १०॥

मथमजातिशशुस्तरणिमहस्तदनु हन्ति शिशुं ठचुकर्भमः । थरणिजो ठघुवाटकघातऋदहुसला यदि हन्ति च भार्गवाद १ ३

प्रथम उत्पन्न पुत्रको सूर्य नष्ट करता है पीछे उत्पन्न लघु बालकको शिन घातक है, मङ्गल लघु बःलकका घातक है बहुत खल हो तो शुक्रसे सन्तान पीडित हो॥ ११॥

रविराहू भातृहणौ चन्द्रं च भगिनीसुखम् । शन्यारराहवः पष्ठे भातृनाशकरो गुरुः ॥ १२॥

रिव और राहु भाईकों मारते हैं चन्द्रके साहित होनेसे भगिनीका सुख होता है जो छठे स्थानमें शानि भौम या राहु हों तो आताके नाश करनेवाले हैं तथा ग्रुक्के साथ भी यही फल है ॥ १२ ॥

्र इति हजभावविवरणं संपूर्णम् ॥

अय चतुर्थ सुखमवनम् । अमुकाल्यममुकदेवत्यममुक्यहयुतं स्वस्वामिना हुन्नं वा

न दृष्टं तथाऽन्यैः शुभाशुभेत्रं हेर्दृष्टं युतं न वेति ।

चौथे भानका विवरण यह है कि अनुक देवता अनुक ग्रह अविने स्वामी तथा अन्य ग्रुभाग्रुभ ग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट है या नहीं है इस्वक्षा निर्णय देखना चाहिये॥

तत्र विछोकनीयानि ।

सुहद्गृहं त्रामचतुष्गः वा क्षेत्रे व नालोकनके चतुर्थे।

दृष्टे शुनानां शुनयोगतो वा भनेत्प्रदृद्धिर्नियमेन तेषाम् ॥ अ

सुहदों गृह, ग्राम, चौपायं, क्षेत्र, उद्यम यह सब चौथे ध्वरसे देखना चाहिये। ग्रुभग्रहोंसे देखा गया हो वा ग्रुभयोग हो तो इल्डें बातोंकी यह वृद्धि करता है॥ १॥

मेषे सुलस्थे लभते सुलं च चतुष्परेश्योऽथ विलासिनीत्य ३ 🖫 भोगैर्विचित्रैः प्रचुरान्नपानैः पराक्रमोपार्जितसर्वभेगैः ॥ १ 📲

सुखस्थानमें मेन लग्न हो तो चौपायांते और स्त्रियोंते सुख हो । विचित्र भोग, बहुतते अन्नपान तथा पराक्रमते उपर्जित सर्व भोगिरेटे सुख पाप्त होता है ॥ १ ॥

वृषे सुवस्ये लगते सुवानि नरोऽतिमान्यो विविधेश्वमान्यो दिश्येण स्वालनिषेवणेन विघोषचारैर्नियमैत्रेतैश्व ।। २ ॥

सुखस्थानमें वृष हो तो सुखकी प्राप्ति तथा मान्यता और ध्वन बहुत मिले। ग्रुरतासे, राजाके सेवनसे, ब्राह्मण उपचारसे धन मिल्ले । नियम और व्रत करनेवाला होताहै तथा इन्हीं कृत्योंसे ध्वना मिलता है ॥ २ ॥

तृतीयराशौ सुखने सुखानि छभेन्मनुष्यः प्रमदाकतानि । जलावगहिर्वनसेवया च प्रभृतपुष्याम्बरसेवकांश्व ।। ३ ॥ जो मिथुन लग्न चौथे घरमें हो तो पुरुष श्वियोंसे सुखको प्राप्त होता है, ज्वलका अवगाहन, वनसेवा, बहुतसे पुष्प अम्बर और सेवकको पाता है॥३

कुळीरराशौ हि यदा मुलस्थे नरं मुह्तपं सुभगं सुशीलप् । किसमितं सर्वगुणैः संमेतं विद्याविनीतं जनवञ्चभं च ॥ ४ ॥

जो चौथे घरमें कर्क छन्न हो तो वह मनुष्य स्वरूपवान् सुभगः सुशील होताहै, स्त्रीसम्मत, सब गुणोंसे युक्त, विद्यासे विनीत और जनोंका प्यारा होताहै ॥ ४ ।

सिंहे सुलस्थे न सुलं मनुष्यः त्रामोति योऽसौ पचुरः पकोपात् । कन्यापसूतिं कुटिलपसङ्ग नरो भवेच्छी खविवर्जितथ्य ॥ ५ ॥

सुखस्थानमें सिंह लग्न हो तो मनुष्योंको सुख नहीं होताहै और बहु मनुष्य कोधी होताहै कन्याकी प्रस्ति कुटिल संगवाला होता है. तथा मनुष्य शीलसे वर्जित होताहै।। ५।।

कुमित्रसङ्गं धनसंश्रयं च कन्यागृहे दुर्मितमान्मनुष्यः । वैशून्यसङ्गान्नभते सुखानि चौँर्येण युद्धेन च मोहनेन ॥ ६ ॥

जो कन्या लग्न चौथे घरमें हो तो कुमित्रका संग, दुईिद्ध और उन्हींसे धनका आश्रय हो, चुगली करनेवालोंकी संगतिसे सुख होवे, चीर्य युद्ध और मोइनकर्म करे।। ६।।

तुले सुलस्थे च नरस्य यस्य करोति सौक्यं शुभकर्षदक्षम् । विद्याविनीतं सततं सुलाढ्यं प्रसन्नचित्तं विभवैः समेतम् ॥७॥

जिसके चतुर्थ भवनमें तुला हो वह सुखी हो, शुभ कर्ममें चतुर विद्यासे नम्न, सदा सुखी, मसन्नचित्त ऐश्वर्यसे युक्त होता है ॥ ७ ॥

अली चतुर्थे च यदा भवेत्तं सुतीक्ष्णभावं परभीतियुक्तम् । प्रभुतसेवं गतवीर्यदक्षं परैः सुरक्षं च गुणैर्विहीनम् ॥ ८॥ जो चौथे स्थानमें वृश्चिक हो तो वह मनुष्य तीक्ष्ण स्वभाव-वाला तथा भययुक्त हो प्रभूतसेवी वीर्यहीन चतुर दूसरोंसे र्दिनिडा गुणविहीन होताहै ॥ ८॥

चापे सुलस्थे लभते मनुष्यः सुखं सदा संगरसेवनं च । सत्कीर्तिरेवं हरिसेवनं च सद्रावसम्पन्नतयान्वित्रव्य ॥ ९ ॥

धन लग्न चौथे घरमें हो तो मनुष्यको सुख और सदा युद्धसे असान् त्रता हो, कीर्तिमान् हरिसेवाविचक्षण सद्भावसम्पन्न होताहै ॥ १॥

मृंग सुखस्थे सुखभाङ्मनुष्यः सदा भवेत्तापनिवेशनेन । उदानवापीतटसंगमेन मित्रोपचारैः सुरतप्रधानैः ॥ १०॥

सुखं स्थानमें मकर लग्न हो तो मनुष्य सुखभागी और मान्तर्सिक चिन्ताबाला होताहै उद्यान बावडी तट संगम मित्रोंके उपचार नाष्ट्राक सुरतमें प्रधानतासे सुख पाताहै।। १०॥

घटे सुखस्थे प्रमदानियानात्प्रामोति सौरूयं विविधं यनुष्यः । भिष्टात्रपनिः फलशाकपत्रैर्विदग्धराक्यैः कटुसाह्यकारी ॥ ३ अ 🌡 🖟

सुख स्थानमें कुंभ हो तो मनुष्य स्त्रीसे अनेक सुख पाताहै, मि शास्त्र-पान, फल शाकपत्रभोजी, चतुरवाक्यवाला, कटु सहायकारी होताहें र र मीने सुखस्थे तु सुखं मनुष्यः प्रामोति सौरूयं जलसंश्रये णाः ॥ शनैश्वरे देवसमुद्रवेश्व यानैः सुवश्वैः सुधनैर्विचित्रैः ॥ १२ ।

मीनलग्न सुख स्थानमें हो तो मनुष्य जलके आश्रयसे सुख पाताहि । यदि शनैश्वर हो तो देवसे प्राप्त यान वस्त्र और विचित्र धनको प्राप्त होताहै ॥ १२॥ इति सुख्माव लग्नम् ।

### अथ प्रहफलम् । सूर्यफलम्।

सौरुयेन यानेन हिते रतस्य नितांतसत्त्रेमयुतपवृत्तिः । चलित्रवासं कुरुते मनुष्यः पातालशाली निलनीविलासी ॥ १॥ जो चौथे घरमें सूर्य हो तो वह पुरुष सुखयुक्त सवारीमें अत्यन्तः प्रेमपूर्वक प्रवृत्त होताहै तथा चलायमान निवासवाला भी होता है॥ १॥

### चन्द्रफलम्।

जलाश्रयोत्पन्नधनोपलब्धि कष्यङ्गनावाहनसूनुसौरूयम् । प्रसृतिकाले कुरुते कलावान्यातालसंस्थो दिजदेवभकम् ॥२॥ जो चौथे घरमें चंद्रमाहो तो जलके आश्रयसे धन मिले तथा अंगना बाहन और पुत्रोंसे सुखकी माप्ति हो और दिजदेवोंका भक्त होता है ॥२॥ भीमफलम् ।

दुःखं सुहृद्दाहृनतः प्रवासात्कलेवरे रुग्वलतावित्यम् । प्रमृतिकाले किल मङ्गलेऽस्मिन् रसातलस्ये फलमुक्तमाचैः॥३॥ मङ्गल चौथे हो तो सुहृद्, वाहन, प्रवाससे दुःख हो कलेवरमें रोग होता है तथा बली भी होता है ॥ ३॥ व्यक्तलम् ।

पुत्रसौरूयसहितं बहुमित्रं मंदवादकुशहं च सुशीलम् । मानवं किल करोति सुलीलं शीतदीधितिसुतः सुखसंस्थः ॥४॥

जो जन्मसमय चौथे घरमें बुध हो तो पुत्रका सुख, बहुतसे मित्रः वाला,मंद वादमें कुशल, उत्तम लीलाओंसे युक्त सुशील होता है ॥ ४॥ गुरुफलम् ।

सन्माननानाधनवाहनाद्यैः संजातहर्षः पुरुषः सदैव । नृपानुकंपासमुपात्तसंपत् स्वर्गाधिपे मंत्रिणि भृतलस्थे ॥ ५ ॥ जो जन्मकालमें चौथे गुरु हो तो सत्युरुषोंसे माननीय, प्रसन्निचित्त, राजमान्य, सम्पत्तिमान होता है तथा अनेक प्रकारसे धन वाहनकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥

भृगुफलम् ।

मित्रक्षेत्रे यामसद्वाहनानां नाना सौरूपं वंदनं देवतानाम् । नित्यानन्दं मानवानां प्रकुर्याद्वैत्याचार्यस्तुर्यभावस्थितश्चेत् ।। ६।।

मित्रक्षेत्रमें शुक्र प्राप्त हो तो ग्राम और अच्छे वाहनोंका सुख प्राप्त हो, देवताओंकी पूजा करनेवाला हो मनुष्योंको नित्य आनन्द करे यह चौथे भावमें शुक्रका फल जानना ॥ ६॥

शनिफलम्।

पित्तेन विश्लीणवलं कुशीलं शीलेन युक्तं कुरुते मनुष्यम् । मालिन्यभाजं मनसस्तनोति रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ७॥

जो चतुर्थ घरमें शनि हो तो पित्तसे शीणवल हो कुशील भी शीलवान हो तथा चित्तमें कुछ मनकी मलीनता होती है ॥ ७ ॥ राहुफलम् ।

चतुर्थे भवने चैव मित्रभातृविनाशकत्।

पितुर्मातुः क्वेशकारी राही सति सुनिश्चितम् ॥ ८ ॥

जो चौथे घरमें राहु हो तो । मित्र श्राताका सुख न हो, पिता माताको क्लेश हो यह निश्चय है ॥ ८॥

केतुफलम्।

चतुर्थे च मातुः सुखं नो कदाचित्सुहृद्धर्भतः थितृतो नाशमिति । शिखी बंधुहीनः सुखं स्वोचगेहे स्थिरत्वं न कुर्यात्सदा व्ययतां च %

जो चौथे घरमें केत हो तो माताका सुखन हो, धर्मसे सुहृद्से पितासे हुःख हो और बन्धुहीन हो, उच्चका हो और अपने घरका हो तो सुख हो अन्यथा स्थिरता न हो सदा व्यव्रता हो ॥ ९ ॥

इति सुखमावे प्रहफलम् ।

# अथ सुखमवनेदाफलम् । सुखपतौ सुखशहनभोगवांस्तनुगते तनुते धवलं यशः ।

जनकषातृसुखीयकरं परं सुभगलाभयुतं निरुजं वपुः ॥ १ ॥

यदि सुखेश शरीरके स्थान (प्रथम घर) में प्राप्त हो तो सुख बाइन भोगवाला करता है तथा विपुल यशवाला करता है, माता पितासे सुख और लाभवान तथा रोगहीन शरीरवाला होता है ॥ १ ॥

मुखपतै। धनगे खलखेचरैः पितृविरोधकरः क्रपणः शुचिः । शुभखगैः पितृमक्तिधनाश्रयः शुभयुतः श्रुतिशास्त्रविशारदः ॥२॥

जो सुखेश धन स्थानमें प्राप्त हो और वह कूर ग्रहोंके साथ हो तो पितासे विरोध करनेवाला तथा कृपण और पवित्र होवे । यदि शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो पिताकी भक्तिवाला धनवान, शुभयुक्त सब शास्त्रमें पंडित हो ॥ २ ॥

सुलपती सहजालयंगे क्षमी पितृसुहज्जननीकलिकारकः । रथमहीवृषभादिसुलान्वितः शुभलगैर्वहुभित्रयुती नरः ॥ ३ ॥

जो सुखपित तीसरे वरमें प्राप्त हो तो क्षमावान, पिता सुहृद मातासे कलह करनेवाला हो, रथ भूमि वृषभादिका सुख हो, जो अच्छे प्रहोंके साथ हो तो उस मनुष्यके बहुत मित्र होते हैं ॥ ३ ॥ सुखपतो सुखगे सुखसन्निधी नृषसमो धनवान् बहुसेवकः ।

**षितृमुखं बहुलं जनमान्यता रथगजाश्वशुमैः म्रुख**माङ्नरः॥४॥

जो सुलेश सुखभवनमें प्राप्त हो तो वह पुरुष राजाकी समान धनी बहुत सेंवकोवाला हो, पितासे अधिक सुखवान हो, जनमान्यता, रथ, हाथी, घोडेकी सवारी करके सुखभागी होता है ॥ ४ ॥ सुखपतो बहुजीवितवाल्लरः सुतगते सुतयुक्तमुधीनेरः । शुभवशात्सुखभागधनान्वितः श्रुतिधरोऽतिपवित्रविलेखकः।।५॥

जो सुखेश पुत्रघरमें माप्त हो तो वह मनुष्य दीर्घजीवी पुः बुद्धिवान होता है, शुभग्रह हों तो सुखभोग धनसे युक्त द्वार

भवति मातृपतौ रिपुगे नरो रिपुगुतोऽपि अनर्थविनाशाचाः खळखगोऽपि कळिङ्कितमातुलो भवति सौम्यखगैर्धनसंच्याः।

जो सुखेश छठे घरमें हो तो शत्रु बहुत हों तथापि अनर्थका । करनेवाला होता है, जो दुष्ट ग्रहोंसे युक्त हो वा खलग्रह हों तो । दुःख, सौम्ययुक्त होनेसे धनसंचय होता है ॥ ६ ॥

मदनगेऽम्बुपतौ च सुराकृतिर्घनयुतो युवतीजनवञ्चभः । स्मरयुतःसुभगःशुभस्वेचरैः खलखगेऽतिखलःकृतिनः पुम्ना च

जो सुखेश सातवें वरमें हो तो देवतुल्य आकृतिवाला, धाः स्त्रीजनोंका प्यारा होता है, शुभग्रहोंसे युक्त होनेसे कामयुक्त सुभागा है और खल ग्रहोंसे युक्त होनेसे पुरुष कठिन खमाव और दुष्ट हो त्यार मृतिगते सरुजोऽन्खुपती नरः सुख्युतः पितृमातृसुखा द्प्प भवति वाहनवाशकरः शुभे खलखगेऽतिसमागमनाशकः ।।

जो सुखेश अष्टम हो तो सुखसे युक्त हो विता माताके पक्ष्यसे सुख हो, शुभ प्रहोंसे युक्त होनेसे वाहननाशक और दुष्ट उन्नह समागमनाशक है॥ ८॥

नवमगे सुखरे बहुभाग्यवान्पितृधनार्थसुहृन्मनुजाधिपः । भवति तीर्थकरो वतवान्क्षमी सुनयनः परदेशसुखी नरः ।।

सुखपति नवम स्थानमें हो तो भाग्यवान् पिताके धनसे आस्त्र मित्र और मनुष्योंमें अधिपति तीर्थ करनेवाला त्रतवान् क्षमान्त्रान्त्र परदेश जानेमें सुखी हो ॥ ९॥ गगनगे सुखपे गृहिणोसुखं जनकपातृकरो घलसुक्क्षमी । सुनयनः परतो नृपसम्मतः खलखगैर्विपरीतफलं बदेत् ॥ १०॥

जो सुखेश दशम घरमें हो तो स्त्रीका सुख हो, माता पितासे भाग्य शाप्त हो श्रमावान् सुनेत्र नुपसम्मत हो जो खलप्रहोंसे संयुक्त हो तो इससे विपरीत फल जानना ॥ १० ॥ भवगतेन्दुपतौ पितृपालको विविधलव्धियुतः शुभक्रत्सदा । पितरि मातरि भक्तियुतो नरः प्रचुरजीवितरोगविवर्जितः॥ १ १॥

जो सुलेश ग्यारहवें हो तो वह मनुष्य पितृपालक अनेक धनकी प्राप्ति वाला सुलकारी माता पिताकी भक्तिवाला चिरजीवी रोगरहित हो ॥११॥ व्ययगते सुखपे पितृनाशको यदि विदेशगतो जनको भवेत् । सवति दुष्टखगैर्युतजातकः शुभखगैः पितृसौरूपकरः सदा ॥१२॥

जो सुखेश बारहवें हो तो पिताका नाश कर यदि दुष्ट प्रहोंसे युक्त हो तौ पिता परदेशमें हो और शुभप्रहोंसे युक्त होनेसे पिताको सुख करनेवाला होता है ॥ १२ ॥ इति सुखमवनाधिफलम् ।

# अथ सुखभावे त्रहदृष्टिफलम् । सूर्यदृष्टिफलम् ।

विलोकिते चापि चतुर्थगेहे सूर्यः करोत्येव हि मातुपीडाम् । बन्धुक्षयं चैव यशः सुखं च लामार्थदं पुण्ययशः सदैव ॥ १ ॥

जो चौथे घरमें सूर्यकी दृष्टि हो तो माताको पीडाकरता है, बंधुक्षय यज्ञ सुख मिले, लाभपाप्ति और सदा पुण्य और यज्ञ मिले ॥ १॥ चन्द्रदृष्टिफलम् ।

तुरीयमे शीतकरे च दृष्टे वन्धुक्षयं चैव यशः सुखं च । लामार्थदं पुण्ययशः सवायुः पित्रादिलोकान्न करोति सौल्यम् २॥ जो सुखेश पुत्रवरमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य दीर्घजीवी पुत्रवात् बुद्धिवान् होता है, शुभग्रह हों तो सुखभोग धनसे युक्त शास्त्रधारी पवित्र और छेखक होता है॥ ५॥

भवति बातृपतौ रिपुगे नरो रिपुयुतोऽपि अनर्थविनाशकः । खलखारेऽपि कलङ्कितमातुलो भवति सौम्यखगैर्धनसंचयी।।६॥

जो सुखेश छठे घरमें हो तो शत्रु बहुत हों तथापि अनर्थका विनाश करनेवाला होता है, जो दुष्ट ग्रहोंसे युक्त हो वा खलग्रह हों तो मामासे दुःख, सौम्ययुक्त होनेसे धनसंचय होता है ॥ ६ ॥

मदनगेऽम्बुपती च सुराक्ठतिर्घनयुतो युवतीजनवञ्छभः । रूपरयुतःसुभगःशुभवेचरैः खळखगेऽतिखळःकठिनः पुमान्॥७॥

जो सुखेश सातवें घरमें हो तो देवतुल्य आकृतिवाला, धनवान, स्त्रीजनोंका प्यारा होता है, ग्रुभग्रहोंसे युक्त होनेसे कामयुक्त सुभग होता है और खल ग्रहोंसे युक्त होनेसे पुरुष कठिन स्वभाव और दुष्ट होताहै॥७॥

मृतिगते सरुजोऽम्बुपती नरः सुखयुतः पितृमातृसुखाल्पकः । भवति वाहननाशकरः शुभे खळखगेऽतिसमागमनाशकः ॥ ८॥

जो सुखेश अष्टम हो तो सुखसे युक्त हो विता माताके वक्षसे योडा सुख हो, शुभ प्रहोंसे युक्त होनेसे वाहननाशक और दुष्ट प्रह होनेसे समागमनाशक है॥ ८॥

नवमगे सुखपे बहुभाग्यवान्पितृधनार्थसुहृन्मनुजाधिपः। भवति तीर्थकरो वतवान्क्षमी सुनयनः परदेशसुखी नरः॥ ९॥

सुखपित नवम स्थानमें हो तो भाग्यवान् पिताके धनसे प्रसन्न हो, मित्र और मनुष्योंमें अधिपित तीर्थ करनेवाला व्रतवान् क्षमावान् सुनेत्र परदेश जानेमें सुखी हो ॥ ९ ॥ गगनगे सुखपे गृहिणीसुलं जनकमातृकरो घलसुक्शमी । सुनयनः परतो नृपसम्मतः खलखगैर्विपरीतफलं बदेत् ॥ १०॥

जो मुखेश दशम वरमें हो तो खीका सुख हो, माता पितासे भाग्य माप्त हो क्षमावान् मुनेत्र न्यसम्मत हो जो खलप्रहोंसे संयुक्त हो तो इससे विपरीत फल जानना ॥ १० ॥ भवगतेन्दुपतौ पितृपालको विविधलव्यितः शुभकत्सदा । पितरि मातरि भक्तियुतो नरः प्रचुरजीवितरोगविवर्जितः॥ १ १॥

जो सुलेश ग्यारहर्वे हो तो वह मनुष्य पितृपालक अनेक धनकी प्राप्ति बाला सुलकारी माता पिताकी भक्तिवाला चिरजीवी रोगरहित हो ॥११॥ व्ययगते सुखपे पितृनाशको यदि विदेशगतो जनको भवेत् । भवति दुष्टखगैर्युतजातकः शुभखगैः पितृसौरूपकरः सदा ॥१२॥

जो सुखेश बारहवें हो तो पिताका नाश करें यदि दुष्ट प्रहोंसे युक्त हो तौ पिता परदेशमें हो और शुभग्रहोंसे युक्त होनेसे पिताको सुख करनेवाला होता है ॥ १२ ॥ इति सुखमवनाविफलम् ।

# अथ सुखभावे प्रहदष्टिफलम् । सूर्यदृष्टिफलम् ।

विलोकिते चापि चतुर्थगेहे सूर्यः करोत्येव हि मातृपीडाम् । बन्धुक्षयं चैव यशः सुखं च लाभार्थदं पुष्पयशः सदैव ॥ १ ॥

जो चौथे घरमें सूर्यकी दृष्टि हो तो माताको पीडाकरता है, बंधुअय यश सुख मिले, लाभपाप्ति और सदा पुण्य और यश मिले ॥ १ ॥ चन्द्रदृष्टिफलम् ।

तुरीयमे शीतकरे च दष्टे बन्धुक्षयं चैव यशः सुलं च । लामार्थदं पुण्ययशः सवायुः पित्रादिलोकान्न करोति सौल्यम् २॥ चौथे स्थानमें चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो चंधुक्षेय होवे तथा यहा और सुख हो, लाभ हो, पुण्य यहा मिले, वातयुक्त हो पिता और लोकोंसे सुख्रैन मिले ॥ २ ॥

भौमदृष्टिफलम् ।

तुर्यभावगृह अरिवीक्षिते मातृकष्टमथ तुर्यवर्षके । भूपतेर्भवति भूमितः सुखं दर्शनेन च रिपुर्विनश्यति ॥ ३ ॥

यदि चौथे घरको मंगल देखता हो तो चौथे वर्ष माताको कष्ट हो, उस मनुष्यको राजाके द्वारा भूमिसे सुख हो और उसके देखनेसे शत्रुनाश हो।। ३।।

बुधदृष्टिफलम् ।

बुधेक्षिते यदाथ तुर्यभावे मातुश्च सौरूपं प्रचुरं करोति । राज्यादिसीरूपं धनवर्धनं च पितुर्धनं चैव हि कामलुब्धः ॥४॥

यदि चौथे घरपर बुधकी हाष्टि हो तो मातासे महासुख मिले, राज्यादिसे सुख धनकी वैद्धि पिताका धन बढानेवाला कामळुळा पुरुष होता है ॥ ४ ॥

गुरुद्दष्टिफलम्।

हिबुकसमानि चार्यनिरीक्षिते जनकमातृसुखं त्वतुलं भवेत् । गजरथाश्वयुतोऽथ च पंडितः स्वजनवर्गभवं त्वतुलं यशः ॥ ५॥

जो चौथे घरको ग्रुरु देखता हो तो पितामातासे बहुत सुख मिल्छे, हाथी रथ घोडोंसे युक्त वह मनुष्य पंडित होता है और अपने सुजनोंसे उसको बडे यशकी प्राप्ति होती है ॥ ५॥

. भृगुदृष्टिफलम्।

संपूर्णदृष्टिर्यदि तुर्यभावे शुक्रस्तदा मातृसुखं करोति ।

कर्माधिको इव्ययुतो नरः स्याव्यशश्च सौरूयं बहुवाहनोत्थम्।।६।॥
यदि चौथे घरको शुक्र पूर्णदृष्टिसे देखता हो तो माताको सुख करता है वह पुरुष कर्ममेंतत्पर द्रव्यवान् यश और वाहनका सुख करनेवाला होता है ॥ ६॥

### शनिदृष्टिफलम्।

तुर्यभाव भवने शनीक्षिते तातमातृमरणं भवे त्रृणाम् । जन्मतो हि खल्ल तुर्यवर्षके पोडशेऽथ गदतो महद्रयम् ॥ ७॥ यदि चौथे वरमें शनिकी दृष्टि हो तो माता पिताका अनिष्ट करता है, जन्मसे चौथे और सोल्हवें वर्षमें रोगसे महाभय होता है ॥ ७॥

### राहुदृष्टिफंछम्।

चतुर्थगेहे तमसा निरीक्षिते मातुः सुखं नैव करोति तस्य । कर्मीदयं म्लेच्छकुलाज्यं च व्यथोदरे स्याच नरस्य दारुणा॥८॥

जो चौथे घरमें राहुकी दृष्टि हो तो माताका सुख नहीं करता है, कर्मका उद्य, म्लेच्छकुलसे विजय हो और उस मनुष्यके उद्रमें दारुण पीडा रहे ॥ ८ ॥ इति सुखमाने प्रहृदृष्टिफलम् ॥

### अथ प्रहवर्षहं ख्या।

तुर्ये रिवर्मनु।मिते कलहं हि चन्द्रो दिव्यव्दपुत्र-मसृगष्टसहोदरार्तिम् । ज्ञो वित्तहा यमयमैर्गुरुराकतौ स्वं शुक्राऽम्बुजे सुखमथो कुजच्वछनिश्व ॥ १॥

सूर्यकी चतुर्थ घरमें १४ वर्षतक अवधि क्वेशकारक, चन्द्रमा २२ वर्ष पुत्रप्राप्ति, मंगल ८ वर्ष सहोदरपीडा, बुध २२ वर्ष धन नाश, शुरु २२ वर्ष धनप्राप्ति, शुक्र ४ वर्ष सुख करता है मंगलकी समान शिन हान करता है ॥ १॥

### अथ्राविचारः।

अखिलाः मुखभावगता यदा जनिसी ख्यकरा भवन्ति ते । शुभिविलोकनतः खलु पीडनं जिंदरवातगढं रविजोऽत्रवीत् ॥ १ ॥ जो सब ग्रह सुखभावमें प्राप्त हों तो माताको सुख करनेवाले होते हैं, शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो भी यही फल है । अशुभ ग्रहोंसे पीडा, पेटमें वातरोग हो यह शनिका फल कहा है ॥ १ ॥ हिबुकगाः खलु सौम्यखगा यदा हृदयरोगकराः परतापदाः । नृगतिभीतिकरा अतिदुःखदाः पवनगुल्मकराश्च जलार्तिदाः ॥२॥

जो सौम्यप्रह चतुर्थमावमें हों तो हृदयके रोग करनेवाले, दूसरोंको ताप देनेवाले होते हैं तथा राजभयदायक, अतिदुःखदायक, प्वनका गुल्म करनेवाले जलसे दुःख करते हैं ॥ २ ॥

सुखगृहं यदि भीमयुतं तथा खलखगैः सहजेऽि स एव चेत्। भवति विक्षिकतो जठरे गरो ज्वरसमीरणविक्षगदव्यथा ॥ ३॥

जो सुखस्यानमें केश्र मंगल हो और सहन स्थानमें दुश प्रहोंसे युक्त हो तो उदरमें अग्निव्यया हो और ज्वरवात विद्वकृत रोगोंकी व्यथा हो ।। ३ ।।

लमे चैव यदा जीवो धने सौरिश्व संस्थितः । राहुश्व सहजे स्थाने तस्य माता न जीवति ॥ ४ ॥

जो लग्नमें जीव (बृहस्पति), धनमें शिन, सहजस्थानमें राहु हो तो उसकी माता नहीं जीती ॥ ४ ॥

खंत्रे पापो व्यये पापो धने सीम्योपि संस्थितः । सप्तने भवने पापः परिवारक्षयंकरः ।। ५ ॥

लग्न और बारहवें पापग्रह हो, धनमें सौम्यग्रह हो, सातवें घरम पापग्रह हो तो परिवारका क्षय करनेवाला होता है ॥ ५ ॥

> सौन्यदृष्ट्यधिकत्वात्तु मातुर्धनसुखं भवेत् । पापद्यधिकत्वात्तु मातृकष्टं सुखं नहि ॥ ६ ॥

जो अधिक सौम्य ग्रह चौथे घरको देखते हों तो माताले धनका सुख मिले और अधिक कूरग्रहोंकी दृष्टि हो तो माताको कट हो स्वममें भी सुख न हो ॥ ६ ॥ इति सुखमाविवरणं सम्पूर्णम् ॥

# अथ सुतभवनं पञ्चमम्।

अभुकारूयममुकदेवत्यममुकग्रहयुतं स्वस्वानिना दृष्टं वा न दृष्टम् ।

पांचवें घरसे देवता ग्रहयोग तथा स्वामीकी दृष्टिवशसे फलका विचार किया जाता है सो पूर्ववत् देखें ॥

तत्र विलोकनीयानि ।

खुद्धित्रवन्धात्मजमन्त्रविद्याविनेयगर्भस्थितिनीतिसंस्थाः । सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञैः परिचिन्तनीयाः ॥ ३ ॥

बुद्धि प्रवन्ध पुत्र मंत्र विद्या विनय गर्भस्थिति नीतिसंस्या यह सब बार्ता पांचवें घरखे ज्योतिषियोंको विचारनी चाहिये ॥ १ ॥ तत्र सम्बन्धम् ।

मेषे सुतस्थे लभते मनुष्यः प्रायेण पुत्रान्विधनांस्तथा च । सुरात्सुखं नित्यकता मुदः स्युः पापानुरकः कुलवित्तयुकः॥ १॥

जो पांचवें मेव छन्न हो तो उस मनुष्यके बहुवा धनहीन पुत्र होते हैं, देवताओंसे सुख कर्मकर्ता पापमें प्रीति कुछके धनसे युक्त होवे ॥ १ ॥

वृषे सुतस्थे लभते मनुष्यः प्रामोति कन्याः सुभगाः सुह्याः । अपत्यहीना बहुकांतियुक्ताः सदानुरका निजभर्तृधर्मे ॥ २ ॥

जो पांचवें वृषलग्न हो तो मनुष्य सुभग स्वरूपवान कन्याओंको माप्त होता है और वे कन्या सन्तानहीन बहुत कांतियुक्त और सदा अपने स्वामीके धर्ममें युक्त रहती हैं ॥ २ ॥ तृतीयराशों सुतंग मनुष्यः प्रामोति पत्या तिजसी रूपधर्मान् । गीतानि सद्दानि गुणाधिकानि प्रभाष्तमेतानि बलाधिकानि ।। ३।।

जो पांचवें मिथुनराशि हो तो मनुष्य स्वामीसे सुखबर्मको प्राप्त होता है, सद्गीतवाला ग्रुणवान् प्रतापी अधिक बली होता है ॥ ३ ॥ सुखयुक्त और अनेक पदार्थोंसे युक्त तथा उस मनुष्यका चित्त सदा। ज्ञान्त रहता है ॥ १ ॥

#### चन्द्रफलम् ।

जितेन्द्रियः सत्यवचाः प्रसन्तो धनात्मजावाप्तसमस्तसीरूवः । सुसंग्रही स्यान्मनुजः सुशीलः प्रसृतिकाले तनयालयेऽञ्जे ॥२॥

जिसके पश्चम चन्द्रमा हो वह जितेन्द्रिय, सत्यवादी, शरणगत साधु, धन और पुत्रोंसे प्राप्त समस्त सुखवाला, संग्रह करनेमें तत्पर सुशील होता है ॥ २ ॥

### भीमफलम् ।

कफानिलव्याकुलता कलत्रान्मित्राच पुत्रादपि सौरूयहानिः। मतिर्विलोमा विपुलो जयश्व प्रसुतिकाले तनयालयस्थे।। ३।।

जिसके पश्चम मंगल हो वह वात कफसे व्याकुल हो, स्त्री मित्र पुत्रोंसे सुख न मिले, बुद्धिमें विलोमता रहे और विपुल जय होवे ॥ ३ ॥

पुत्रसौक्यसिंहतं बहुमित्रं मित्रवादकुशलं च सुशीलम् । मानवं किल करोति सुद्धपं शीतदीधितिसुतः सुतसंस्थः ॥ ४ ॥

पंचम बुध हो तो पुत्रोंके सौख्यसे युक्त, बहुतसे मित्र, मित्रवादमें कुश्रल, सुशील सुरूप मनुष्य होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४ ॥

### गुरुफलम् ।

सन्मंत्रपुत्रोत्तममंत्रशस्त्रसुखानि नानाधनवाहनानि ।

बृहस्पतिः कोमखवाग्विलासं नरं करोत्यात्मजनावसंस्थः ॥५॥

जो पश्चम ग्रुरु हो तो उत्तम पुत्र मन्त्र शस्त्र सुख अनेक प्रकारके धन वाहनोंकी प्राप्ति हो, कोमल वाणीके विलाससे युक्त, वह पुरुष गम्भीर होता है ॥ ५ ॥

### भृगुफलम्।

सुकलकाव्यकलाभिरलंकतस्तनय राहनधान्यसमन्वितः । सुरपतिर्गुरुगोरवभाङ्नरो भृगुसुत सुनसद्माने संस्थिते ॥ ६ ॥ जिसके पंचम शुक्र हो वह सम्पूर्ण काव्य कलासे युक्त, पुत्र वाहन धनसे युक्त सुरपित गुरुसे भी गौरवका पानेवाला होता है अर्थात् उसका सब मान करते हैं।। ६।।

शानिफलम्।

सुजर्जरक्षीणतरं वपुश्व धनेन हीनत्वमनङ्गदीनम् ।

पसुतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रे स्थितः पुत्रभयं करोति ॥ ७॥

जिसके पंचम शनि हो उसका आति जर्जर क्षीण शरीर हों, धनसें हीन कामहीन हो और पुत्रोंको भी भय करनेवाला है।। ७।।

राहुफलम् ।

सुने मद्मिन स्यावादा सैहिकेयः सुतेच्छा चिरं चित्त-संतापनीया । भवेत्कुक्षिपीडा मृतिः क्षुत्त्रबोधावादि स्यादयं स्वीयवर्गेण दृष्टः ॥ ८ ॥

जो राहु पंचम हो तो बहुत कालतक पुत्रकी प्राप्तिमें चिन्ता रहे, कोखमें पीडा होवे और वह यदि राहु अपने वर्गसे देखा गया हो तो क्षुधासे उस पुरुषकी मृत्यु हो ॥ ८॥

केतुफलम्।

यदा पश्चमे जन्मतो यस्य केतुः स्वकीयोदरे वातवातादिकष्टम् । स्वजुद्धिन्यथा सन्ततिस्वलपपुत्रः सदावेनुस्नाभादियुको भवेच ९॥

जिसके केंद्र पंचम हो उसके उदरमें वातवातादिका कष्ट रहे, बुद्धिमें विकलता होवे, थोडी सन्तान और धेनुलाभादिसे युक्त हो ॥ ९॥

इति ग्रहफलम् ।

अथ ख्रमभवनेशफलम्।

स्रो गते मन्तिति सुतानां सुन् सुविद्याः तिमन्त्रसिद्धिः । शास्त्राणि जानाति सुकर्भकारी रागाङ्गयुक्तः खलु विष्णुभकः १ यदि पंचमंश छप्रमें हो तो पुत्रोंका सुख, विद्यामें प्रेम तथा मंत्र सिद्धि होने, शास्त्रज्ञाता,सुकर्मकर्ता,अंगरागयुक्त, विष्णुका भक्त होता है १ सुतेशे गते द्रव्यभावे नरः स्पात्कुलेशात्रवित्तः कुटुम्बे विरोधी । भवेद्धानिकारी जनो भोगसक्तः शुभै जीवपुत्रो भवेद्द्वप्यनाथः २॥

जो पंचमेश धनस्थानमें हो तो कुछेशने द्रव्यकी प्राप्ति, कुटुम्बर्में विरोध, हानि करनेवाला, भोगासक्त हो ग्रुमग्रहोंसे युक्त हो तो चिरजीवी पुत्रोंवाला द्रव्याधीश होता है ॥ २ ॥

सुतेरे गते विक्रमे विक्रमी स्थात्सुहच्छांतियुको बची-माधुरीयुक्। शुमे खेटयुके शुमनातिकारी मनःकार्य-विद्धिः सुखी शान्तनम्रः ॥ ३ ॥

जो सुतेश (पंचमपति) तीसरे हो तो पुरुष पराक्रमी, सुहत्, शांतियुक्त, मधुर वचन बोलनेशला हो, शुभग्रहोंते युक्त शुभ लाभ करे, मनके कार्य सिद्ध हों, सुखी शांत और नम्न हो ॥ ३ ॥

सुनातिः कुहते सुवभावगो जाकमिक्तरं कुशाउं नरम्। तदतु पूर्वनकर्मकरं सदां कविजने वसुवश्वनिह्नाणम् ॥ ४॥

जो प्रत्रेश चौथे वर्षों हो तो पिता माताकी भक्ति करनेवाला कुशल, पूर्वजोंके कर्म करनेवाला, कविजनोंको धनादिका देने-वाला होता है ॥ ४ ॥

तनयभावगतिस्तनयस्थिनो मितियुनं वचनं प्रवलं जनम् । बहुलमानयुतं पुरुषोत्तमं प्रवरलोकवरं कुरुते नरम् ॥ ५ ॥

जो सुतेश पंचन हो तो वह पुरुष बुद्धिमान्, प्रवल वचन बोलनेशाला, वहुत मानसे युक्त, पुरुष बेह तथा सबसे अविक श्रेष्ठ होता है ॥ ५॥
रिपुगतस्तनयाधिशानिर्धश रिपुजनाभिरतं कुरुते नरम् ।
स्थितनतुं बहुदोषयुनं सदा धनसुनै रहितं खलखेचरैः ॥ ६

पैचमेश छठे हो तो मनुष्य शत्रुओंसे मिछनेवाला, दृहशरीर, अनेक दोषोंसे युक्त होवे, दुष्ट ग्रहोंसे युक्त हो तो धन पुत्रसे रहित हाता है ॥६॥

सदनगस्तनयस्थ अनायकः सुभगपुत्रवती दियता सदा । स्वजनभक्तिरता प्रियवादिनी सुजनशी अवती तनुमध्यमा ॥७॥

जो पंचमेश सप्तम हो तो उसकी स्त्री सुन्दर पुत्रवाली होती है, अपने जनोंका भक्तिमें तत्पर त्रियवादिनी सुजना शीलवती पतली कमरवाली होती है॥ ७॥

सुतपतौ निधनस्थलगे नरः कुत्रचनाभिरतो विगताङ्गकः । भवति चण्डरुचिश्चपलो नरो गतधनो विकलःशठतस्करः॥८॥

जो सुतेश अष्टम हो तो मनुष्य कुश्चन बोलनेवाला विकल अंग होता है, तथा चण्डरुचि चपल धनहीन विकल शठ और तस्कर होता है ८

सुकतभावगतस्तनयाधियः समवितकंविभाजनवछ्भः ।
सक्छशास्त्रक ठाकुशा अवे स्तृतिदत्तरथा अयुतो नरः ॥९॥
जो सुतेश नवम हो तो मनुष्य वितर्क शाळा, मनुष्योंका प्रिय, सम्पूर्ण शास्त्रोंकी कछामें कुशछ, राजाके दिये रथादिसे युक्त होता है॥९॥
दशमगः कुहते सुननायको नृपतिक मैंकरं सुल संयुतम् ।
विविध्य छाभयुतं प्रवरं नरं प्रवरक भेंकरं चितारतम् ॥ १०॥
पुत्रेश दशम घामें हो तो राजोंके कर्म करिशाछा, सुल सहित अनेक छाभसे युक्त, प्रवछ श्रेष्ठ कर्मकर्ता, विताशिय होता है॥१०॥
सुत्रपतिभवगः सुल संयुतं प्रकुहते सुतिमित्रयुतं नरम् ।
प्रवरगानक छापवरं विस्तं मृत्रतित् लयकुछं च सदैव हि॥११॥

जो पंचमेश स्थारहवें हो तो सुखते युक्त पुत्र और मित्रोंसे युक्त, सानविद्यामें कुश्रू और सद्दाराजोंकी तुल्य कुठवाला मनुष्य होताहै ११॥ व्ययगतो व्ययक्रत्मुतनायको विगतपुत्रमुखं खचरैः खछैः । सुतयुतं च शुँभैः कुरुते वरं स्वपरदेशगमागमनोत्सुकम् ॥ १२॥ जो पंचमेश बारहवें हो तो विशेष व्यय हो, खळ प्रह हो तो पुत्रका सुख न मिले, शुभ प्रह हो तो पुत्रवान् खदेश और परदेशके जाने आनेमें उत्साही होता है ॥ १२॥ इति पुत्रादिफलम् ।

### अथं दृष्टिफलम्।

रविदृष्टिफलम्।

सुतगृहे यदि सूर्यनिरिक्षिते प्रथमसंतिताशकरश्च हि ।
तदनु पीडितवातयुतः सदा गृहभवाल्पसुखः कथितः सदा ॥ ॥
पुत्रके घरको यदि सूर्य देखता हो तो पहली सन्तानका नाश करता
है, पीछे सदा वातसे पीडा और स्रीका सुख न्यून होता॥ १॥

चन्द्रदृष्टिफलम् ।

सुतस्थानगा चंद्रदृष्टिर्घदा स्यात्प्रसूते सुखं मित्रजन्यं सदैव । नरेन्द्रादितुल्यः स्ववंशे प्रधानोऽण्यथैवान्यदेशे क्रये जीवितं च २ जो पुत्रस्थानमें चन्द्रमांकी दृष्टि हो तो मित्रोंसे सुख, अपने वंशमें राजाकी तुल्य प्रधान, दूसरे देशमें किय विकयकी आजीविका करे॥२॥ भीमदृष्टिफल्लम् !

सुतगृहे यदि भामिनिरीक्षिते प्रथमसंतितिनासकरश्च हि । जठरगः खळ बिह्नरथाधिको भोजने भगित चैत्र गृहेगृहे ॥ ३ ॥ पुत्रगृहमें यदि मंगलकी दृष्टि हो तो पहली सन्तानका नाश करे, उद्दरमें तीव्र अग्नि हो, भोजनके निमित्त घर घर घूमता किरै ॥ ३ ॥ बुधदृष्टिफलम् ।

संपूर्णदृष्टियंदि पंचमे च बुधो यदा स्वात्तनयाप्रसृतिः । चतुष्टयान्ते खलु पुत्रजनम सुकीर्तिरैश्वर्ययुतो नरो हि ॥ ४ ॥ यदि पाचवें घरमें बुधकी पूर्ण दृष्टि हो तो कन्या ही उत्पन्न हो चार कन्या होनेपर पुत्र हो यश और ऐश्वर्यवान् मनुष्य होता है ॥ ४ ॥ गुरुदृष्टिफलम् ।

सन्तानभावे ग्रहपूर्णदृष्टिः सन्तानसौरूपं प्रचुरं करोति । शास्त्रेष्ठ नेपुण्यमथो च लक्ष्मीं विद्यां धनं वे चिरनीवितं च ॥५॥

जो पंचम घरमें गुरुकी पूर्णदृष्टि हो तो वह सन्तानका सुख अत्यन्त करता है और सब शास्त्रमें चातुर्य लक्ष्मी विद्या धन और आयुकी वृद्धि करता है ॥ ५ ॥

भृगुद्दष्टिफलम् ।

सुतगृहं यदि काव्यनिरीक्षितं तनय जनम पुनश्य सुता भवेत् । इविणवान्खळ धान्यसुतंचयीपठतिशाश्चमथापि च तौरूपभाक् ६

जो पुत्रवरपर शुक्रकी दृष्टि हो तो पहले पुत्र फिर पुत्री हो और बह मनुष्य द्रव्यसे युक्त धनसंचय करनेवाला होता है, विद्या पढने-वाला तथा सुखभोगी होताहै॥ ६॥

शनि दृष्टिफलम् ।

सुतगृहं यदि मन्दिनिक्षितं सुतसुखं न करोति नरस्य हि । स्थिरमना यशआमयवृद्धिनाकस्वकुउधर्मरतश्च चिरं भवेत्॥७॥

पुत्रवरको यदि शनि देखता हो तो मनुष्यको पुत्रका सुख नहीं होता और वह स्थिर मनवाला यशस्वी रोगी तथा बहुत कालतकः अपने कुलके धर्ममें रत होवे॥ ७॥

राहुदृष्टिफलम् ।

सुतगृहं यदि राहुनिरीक्षितं सुतसुखं न करोति नरस्य हि । तदनु भाग्ययुनो नृपतेर्जयः श्रमकता विफडापि हि भारती ॥८॥

पुत्रके स्थानमें यदि राहु हो तो उस मनुष्यको पुत्रका पुख नहीं होता है पीछे भाग्युक्त हो और राजासे जय हो श्रम करनेसे भी उसकी विद्या निष्फल होती है ॥ ८ ॥ इति संतानभावे दृष्टिफलम् ॥

# अथ वर्षसंख्या।

रविभैयं पितृमृतिर्नवमे च चन्द्रः पष्ठेऽप्रिमीर्धरणिजोऽनुजहा शराब्दे । मातुःक्षयं रसयमेपि च रिष्टमातु लोगे मातुला । तिमुशना शरवर्षलक्ष्मीम् ॥ १ ॥

रिव ९ वर्ष फल भय, चन्द्र ९ पितृवियोग, मंगल ६ अग्निभय, बुध ६ माताक्षय, गुरु ७ मामाको दुःख, शुक्रकी द्शा पांच वर्ष उद्मी मिले ॥ १॥

### अथ विचारः।

लमे दितीये यदि वा तृतीये विलयनाथे प्रथमे सुतः स्यात् । दुर्ये स्थितेऽस्निम्ब सुतो दितीयः पुत्री सुतो वित्तयुतो नरःस्यात् १

लप्नसे दूसरे वा तीसरे वा प्रथम लप्नपति हो तो पुत्र होताहै चौथे घरमें हो तो उसके दूसरा पुत्र फिर पुत्री पुत्र हो और उसके धन भी होवे ॥ १ ॥

सुताभिवानं भवनं शुभानां योगन दृष्ट्या सहितं विलोक्यम् । सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विपर्ययत्वेन विषर्ययं च ॥ २ ॥

यदि पंचम घरको ग्रुमग्रह देखते हों वा ग्रुमग्रहोंसे युक्त हो तो यह संतानयोग जानना इससे विपरीतका विपरीत फल कहना ॥ २ ॥ सन्तानभावो निजनाथदृष्टः सन्तानलिंध श्रुभदृष्टियुक्तः । करोति पुंसामशुभैः प्रदृष्टः स्वस्वाम्यदृष्टो विपरीत्रेषव ॥ ३ ॥

जो पंचम घरको उसका स्वामी देखता हो वा शुभग्रहकी हाष्टि हो तो सन्तानकी प्राप्ति हो और खलग्रहोंसे हिए हो स्वामी न देखता हो तो विपरीत फल हो ॥ ३ ॥

व्ययं वित्तं तृतीयं वा स्त्रेशः पश्यतादादि । तुर्वेत्रयं पञ्चमस्यः पुरः पुत्रस्य जन्म च ॥ ४ ॥ जो द्वादश दूसरे तीसरे और चौथे छन्नको पंचम स्थानमें स्थित छन्नेश देखे तो पहले पुत्रका जन्म होता है ॥ ४ ॥

हिरेहसंस्था भृग्धभौमचन्द्राः सन्तानमादौ जनयन्ति नृतम् । एते पुनर्धन्विगता न कुर्युः पश्चाचथादौ गदितं महद्भिः ॥ ५ ॥

जो शुक्र मंगल चन्द्रमा दिस्वभाव लग्नमें स्थित हों तो पहले निश्च-यसे संतान होती है और यदि धन लग्नमें स्थित होवें तो आदि अन्तमें सन्तान नहीं होती ॥ ५ ॥

सन्तानभावे गगनेचराणां यावान्मतानामिह दृष्टिरस्ति । स्यात्त्रन्ततिर्वित्तमथो वदन्ति नीचोचिमित्रारिगृहे स्थितानाम् ६

सन्तान भावको नीच उच्च मित्र शत्रु गृहमें स्थित जितने ग्रह देखते हों उतनी सन्ताति हों तथा धन होवे । यहां किसीका मता ऐसा है कि—" नीचोचिमत्रारिगृहस्थितानां दशः शुभानां शुभमभकाणाम्" इति वैज्यवतन्त्रे । शुभ ग्रहोंकी दृष्टिसे सन्तानको शुभ और अशुभ प्रहोंकी दृष्टिसे अशुभ होता है ॥ ६ ॥

नवांशसंख्याप्यथवांकसंख्या दृष्ट्या शुभानां द्विगुणा च संख्या। क्रिष्टा च पापमहदृष्टियोगान्मिश्रं च मिश्रमहदृष्टिरत्र ॥ ७ ॥

पंचम भावमें जिसका नवांश हो अथवा पंचम भावमें जो अंक हों उस संख्याके तुल्य सन्तानोत्पत्ति होवे यदि पंचम भावमें ग्रुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो उक्त संख्यासे द्विग्रुण संख्या समझना चाहिये और यदि पापग्रहोंकी दृष्टि वा योग हो तो दुःखसे सन्तान कहना चाहिये और जो मिश्र ग्रह हो तो मिश्र अर्थात् मिला हुआ फल होता है ॥ ७ ॥

सुताभिधाने भवने यदि स्यात्स्वलस्य राशिः खलखेटयुक्तः। सौम्यग्रहैकेन न वीक्षितश्य सन्तानहीनो मनुजस्तदानीम्॥८॥ जो पंचम भावमें पाप ग्रहकी राशि होवे और पाप ग्रहसे युक्त हो और एकभी सौम्यग्रहकी दृष्टिन हो तो वह मनुष्य संतानहीन होताहै॥८॥

कितः कलत्रे दशमे मृगङ्काः पातालयाताश्च खला भवन्ति । अमुतिकाले च यदि प्रहास्तदा सन्तानहीनं जनयन्ति नूनम्।।९॥

यदि जन्मकालमें शुक्र सातवें चंद्रमा दशवें खल ग्रह चौथे स्थित हों तो मनुष्य संतानहीन होता है ॥ ९ ॥

सुते सितांशे च सितेन दृष्टे बहून्यपत्यानि विधोरपीदम् । दासीभवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितेंशे शिशुसंमितिः स्यात् १०

यदि पंचम मानमें शुक्रका नवांश होय और शुक्रकी दृष्टि होने तो अनेक सन्तान उत्पन्न होने इसी प्रकार चन्द्रमाके नवांशमें भी बहुत सन्तान होते हैं और पंचम भावाधिपति यावत्संख्यक नवांशमें होय तावत्संख्यक द्रासीसे उत्पन्न पुत्र कहना उचित है ॥ १० ॥

शुक्रेन्दुवर्गेण युते सुताल्ये युतेक्षिते वा भृत्यचन्द्रमोध्याम् । भवन्ति कन्याःसमराशिवर्गे पुत्राश्च तस्मिन्विषमाभिधाने॥ १ ॥

श्रक और चन्द्रमाके वर्गसे युक्त पंचम भाव हो वा श्रक्त और चन्द्रमाकी पंचम भावपर दृष्टि हो और समराशिके वर्गमें हो तो कन्या और विषमराशिके वर्गमें हो तो प्रत्र होते हैं ॥ ११ ॥ मन्द्रस्य राशिः सुतभावसंस्थो मन्देन युक्तः शशिनेक्षितव्य ।

दत्तात्म जातिः शशिवब्दुधेपि कीतः सुत्रतस्य न्रस्य वाच्यः १२

जो मकर वा कुंभ राशि पंचम होय और शनिसे युक्त हो वा चन्द्र देखता हो तो दत्तक पुत्र उसके होता है और यदि चन्द्रमाके तुल्य बुध योगकर्ता होय तो कीतक पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ भदस्य वर्गे सुतभावसंस्थे निशाकरेणापि सुवीक्षिते च । दिवाकरेणाथ नरस्य तस्य पुनर्भवासम्भवस्ति छिन्धः ॥ १३ ॥ जो पंचमेश केन्द्रमें पापग्रहकी राशिमें हो पापग्रहसे दृष्ट हो तो मनुष्य गतिमें श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाता श्रूर होताहै, लिखनेमें चतुर हो सन्तानका दुःख रहे नारायण और शिवके पूजनसे संतान हो।। १८।।

सुतपतिरस्तगतो वा पापयुतः पापवीक्षितो वापि । संतातिबाधां कुरुते केन्द्रे पापान्विते चन्द्रे ॥ १९ ॥

सुतेशका अस्त हो व पापग्रह युक्त वा पाप ग्रहोंसे देखा गया हा और केन्द्रमें पापग्रह युक्त चन्द्रमा हो तो सन्तानकी बाधा करता है १९ तुलामीन मेषे वृषे दैत्यपूज्ये धनी राजमानी कलाकौ तुकी च है जयोऽस्यात्मजा वै चिरंजी विताश्य भवेद्दत्सरे विद्विभी तिर्दितीये २०

जिसके तुला मीन मेष और वृष लग्नमें शुक्र हो तो वह धनी राजा मानी कला कौतुकवाला होता है, तीन पुत्र उसके चिरंजीवी रहें और दूसरे वर्षमें कुछ अग्निभय होता है।। २०॥

एकः पुत्रो रवी पुत्रस्थाने चंद्रे सुताद्वयम् । भीमे पुत्रास्त्रयो वंश्या खुधे पुत्रीचतुष्टयम् ॥ २१ ॥

सुतभवनमें सूर्य होनेसे एक पुत्र, चन्द्रमासे दो कन्या, मंगलसे वंशमें रहेनेवाले तीन पुत्र, बुधसे चार कन्या होती हैं ॥ २१ ॥

गुरी मर्भे सुताः पंच षद् पुत्रा भृग्रनंदने ।

शनौ च गर्भपातः स्याद्राहौ गर्भी भवेन्न हि॥ २२॥

ग्रुरु हो तो पांच पुत्र, शुक्र हो तो छः पुत्र, शिन हो तो गर्भपात हो, राहु होतो गर्भही नहीं रहता है ।। २२ ।।

सीम्यदृष्ट्यिधिके संतानसुखं पापदृष्ट्यिधिके संतानपीडा २३॥ अधिक सीम्यग्रह देखते हों तो सन्तान सुख, पाप ग्रहोंकी अधिक दृष्टिसे सन्तानपीडा होती है ॥ २३ ॥ इति सुतमावफ्ळं समाप्तम ॥ जो पंचमेश केन्द्रमें पापग्रहकी राशिमें हो पापग्रहसे दृष्ट हो तो मनुष्य गतिमें श्रेष्ठ शास्त्रज्ञाता शूर होताहै, लिखनेमें चतुर हो सन्तानका दुःख रहे नारायण और शिवके पूजनसे संतान हो।। १८।।

सुतपतिरस्तगतो वा पापयुतः पापवीक्षितो वापि । संतातिबाधां कुरुते केन्द्रे पापान्विते चन्द्रे ॥ १९ ॥

सुतेशका अस्त हो व पापप्रह युक्त वा पाप प्रहोंसे देखा गया हा और केन्द्रमें पापप्रह युक्त चन्द्रमा हो तो सन्तानकी बाधा करता है १९ तुलामीनमेषे वृषे दैत्यपूज्ये धनी राजमानी कलाकोतुकी च है त्रयोऽस्यात्मजा वै चिरंजीविताध्य भवेद्दतसरे विद्वभीतिर्दितीये २०

जिसके तुला मीन मेष और वृष लग्नमें शुक्र हो तो वह धनी राज मानी कला कीतुकवाला होता है, तीन पुत्र उसके चिरंजीवी रहें और दूसरे वर्षमें कुछ अग्निभय होता है।। २०॥

एकः पुत्रो रवी पुत्रस्थाने चंद्रे सुताद्वयम् ।
भीमे पुत्रास्त्रयो वंश्या खुधे पुत्रीचतुष्टयम् ॥ २१ ॥
सुतभवनमें सूर्य होनेसे एक पुत्र, चन्द्रमासे दो कन्या, मंगलसे वंशमें
रहेनेवाले तीन पुत्र, बुधसे चार कन्या होती हैं ॥ २१ ॥

युरी मर्भे सुताः पंच षद् पुत्रा भृग्धनंदने । शनी च गर्भपातः स्यादाही गर्भी भवेत्र हि ॥ २२ ॥

ग्रुरु हो तो पांच पुत्र, शुक्र हो तो छः पुत्र, शिनं हो तो गर्भपात हो, राहु होतो गर्भही नहीं रहता है ॥ २२ ॥

सौम्यदृष्ट्यिधिकं संतानसुखं पापदृष्ट्यिधिकं संतानपीडा २३॥ अधिकं सौम्यग्रह देखते हों तो सन्तान सुख, पाप ग्रहोंकी अधिक दृष्टिसे सन्तानपीडा होती है ॥ २३ ॥ इति सुतमावफ्र समाप्तम ॥ कर्के रिवुस्थे सङ्जेश्व युको भवेन्मनुष्यश्व सुतादियुक्तः । समो द्विजेन्द्रेश्व वराधिपैश्व महाजनेतेव विरोधकर्ता ॥ ४ ॥

याद छठे करूँ लग्न हो तो वह मनुष्य अपने भाई पुत्रादिसे युक्त राजा और अच्छे ब्राह्मणोंक समान होता है और वह प्रतिष्ठित महान्य मनुष्योंके सायही विरोध करनेवाला होवे ॥ ४ ॥ सिंहे रिपुर्धे प्रभ्वेच वैरं पुत्रैः समं बन्धु जनेन नित्यम् । धनोत्था पार्तस्य विनिर्जिनस्य यदा मनुष्यस्य वराङ्गनाभिः॥ ५॥

सिंह लग्न छठे हो तो पुत्र और बन्धुजनोंके साथ नित्य वैर हो। यहा वेश्याओं में आसक तथा आर्त उस मनुष्यका धनके निमित्त वैर होव॥ ५॥

कन्यास्थितः शतुगृहे स्ववैरं कार्ये स्वयमस्य नरस्य सायोः । स्वयन्थुवर्गाच निवालयस्थो रिपुत्रजोऽपि प्रभवेत्रराणाम् ॥६॥

छठे घरमें कःया लग्न हो तो अगने घरमें वैर करे आर वह मनुष्य धर्म तथा साधुजनोंका कार्य करनेवाला हो, अपने बन्धुवर्गते घरमें स्थित हुआ वर्ते तथा उनके शत्र अधिक बल करें ॥ ६॥ तुलाधरे शत्रुगृहे नरस्य नाथे स्थितस्य अपनेच वैरम् । दुआरिणोमिश्र सुताङ्कराभिरैश्यामिरेवाश्रमवर्गितामिः ॥ ७॥

तुला लग्न छडे घरमें हो तो उस मनुष्पकी आने स्थामीले अनवन रहे तथा दुश्चीरत्रते युक्त सुत और अंगना तथा आश्रमधर्नित वेश्याजनोंसे उसका समागम हो ॥ ७॥ कौप्यें रियुस्थे यसवेतु वैरं सार्द्ध दिनिहैश्व सरीस्रोश्व।

काप्य तरपुर्य वनवतु वर साख दि। महत्य सरास्थाय । व्यार्डिम् विश्वोरग मैनेराणां भनेत्स्ववान्येश्व विद्यासिभिश्व ॥ ८ ॥

वृश्चिक उत्र छडे वरमें हो तो सर्व और सरीस्व टेंढे चडनेबाले जीवोंसे वैर होता है तथा व्याल मृग चोरगण और खी जनोंसेभी वैर होता है ॥८॥ चापे रियुस्थे च भवेद्धि वैरं शरैः समेतं च सरावकैश्व ।
सदा मनुष्येश्व हपेश्व हस्तिभिः पुनस्तथान्यैः परवञ्चनेश्व ॥९॥
छठे घरमें धन लग्न हो तो शब्दयुक्त बाणोंके द्वारा मनुष्य हाथी
घोडोंसे वैरं करे तथा अन्य परवंचनसे भी वैर करनेवाला होता है ॥९॥
मृगे रिपुस्थे च भवेद्य वैरं सदा नराणां धनसम्भवश्व ।
मित्रैः समं साधुमहाजनेन प्रभूतकालं गृहसम्भवेन ॥ १०॥

जो छठे घरमें मकर लग्न हो तो मनुष्योंसे धनके निमित्त सदा वैर करे मित्र साधु महाजन तथा गृहवालोंसे बहुत कालतक वैर रहे॥ १०॥

कुम्भे रिपुस्थे च तथःर्थहेतोर्नराधिभेनैव जलाश्रयैश्व । वापीतडागादिभिरेव नित्यं क्षेत्रादितो वै पुरुषैः सुशीलैः ॥११॥

कुम्म लग्न छ हे तो धनके निमित्त नराधिपति जलाशयवाले जीव बावडी तालाव क्षेत्र और सुगील पुरुषोंसे वैर रक्षे ॥ ११ ॥ मीने रिपुर्थे च भवेन्नराणां वैरं च नित्यं सुनवस्तुजातम् । स्नीहेतुकं स्वीयजनेषु नूनं पितुः परैः साकमथातिवैरम् ॥ ३२॥

जो छठे मीन लग्न हो तो पुत्र और दूसरी वस्तुके निभित्त स्त्रीके निभित्त भियजन तथा पिताके सिवाय अन्यति वैर रहे ॥ १२ ॥

इति रिपुलग्नफलम् ।

अथ प्रहफलम्।

सूर्यफलम् ।

शश्वतमीरूथेनान्वितः शत्रुहन्ता सन्त्रोपेनश्वारुयानो महीजाः । पृथ्वीभर्तुः स्यादमात्यो हि मर्त्यः शत्रुक्षेत्रे मित्रप्तज्ञो यदि स्यात् १ जो छठे घरमें सूर्य हो तो निरन्तर सीरूय सहित श्रुओंका मारनेवाला, पराक्रमी उत्तम रथ अ।दिं सवारियोंसे युक्त महावली राजाका मन्त्री होता है ॥ १ ॥

चन्द्रफलम् ।

मन्दाग्निः स्यान्निर्दयः कोपयुक्तो छील्योपेतो निष्ठुरो दुष्टिचितः । रोषावेशोन्त्यंतसंजातशत्रुः शत्रुक्षेत्रे रात्रिनाथे नरः स्याद् ॥२॥

यदि छठे स्थानमें चन्द्रमा हो तो उस पुरुषके मंदाप्ति होती है तथा वह निर्देयी, क्रोधयुक्त, चंचल, निष्टुर, दुष्टचित्त और क्रोधके आवेशसे बहुत शत्रुओंवाला होता है ॥ २ ॥

भौमफलम् ।

प्रावत्यं स्याजाठराग्नेर्विशेषाद्दोषावेशः शत्रुवर्गेऽपि शान्तिः । सद्धिः सङ्गो धर्मिभिः स्यान्नराणां गोत्रैः पुण्यस्योदयो सुमिसूनौ ।। ३ ॥

छडे स्थानमें यदि मंगल हो तो उस मनुष्यकी जठराप्ति अत्यन्त प्रवल होती है, शशुवर्गमें शांति होवे, धर्मात्मा, सत्पुरुवोंसे मेल तथा अपने गोत्रके जनोंसे पुण्यका उद्य होता है ॥ ३ ॥

बुधफलम् ।

वादप्रीतिः सामयो निष्ठुरात्मा नानारातिवातसंतप्त-चित्तः । नित्यालस्यव्याकुलः स्यान्मनुष्यः शत्रुक्षेत्रे रात्रिनाथात्मजे स्यात् ॥ ४ ॥

यदि छठे स्थानमें बुध हो तो झगडमें प्रीति करनेवाला, रोगसें युक्त, निष्ठुर चित्त तथा अनेक शत्रुसमूहोंसे संतप्त चित्त, नित्य आल-स्यसे व्याकुल होवे और उसके चित्तमें शांति न हो ॥ ४ ॥

गुरुफलम्।

सद्गीतनृत्यादतिचनुन्नानः कीर्तिप्रियोथो निजशनुहन्ता । आरम्भकालोचमकन्नरः स्यात्सुरेन्द्रमन्त्री यदि शनुसंस्थः॥५॥ जो छठे स्थानमें बृहस्पति हो तो अच्छे गीत और नृत्यमें चित्त वृत्ति लगे, कीर्तिप्रिय शत्रुहंता हो और कार्यका आरंभ करनेवाला होता है ॥ ६ ॥

## भृगुफलम् ।

अभिमतो न भवेत्प्रमदानने ननु मनोभव हीनतरो नरः ।

विवलताकलितः किल संभवे भृग्रसुतेरिगतेरिभयान्विनः ॥ ६ ॥

जो छठे घरमें शुक्र हो तो वह स्त्रीजनोंका प्रिय नहीं होता तथा काम-देवसे हीन और निर्वछता करके सहित शत्रुओंके भयसे युक्त होता है ॥६॥ शनिष्ठम ।

विनिर्जितारातिगणो गुणज्ञः स्वज्ञानिजानां परिपालकश्च । पुष्टाङ्गयष्टि पवलोदराग्निरीर्केपुत्रे सति शत्रुसंस्थे ॥ ७ ॥

यदि छठे शनि हो तो वह मनुष्य शत्रुओंका जीतनेवाला, गुणी, अपनी जातिका पालनेवाला, पुष्ट शरीखाला, प्रवल जठराप्रिवाला बिलेष्ठ होता है।। ७।।

#### राहुफलम् ।

वलोद्धिहानिर्धनं तद्दशे च स्थितो वैरमावेऽपि येषां तत्त्वाम् । रिपूणामरण्यं दहेरेकराहुः स्थिरं मातुलं मानसं नो पितृभ्यः ॥ ८ ॥

जिसके छठे घरमें राहु हो वह बल बुद्धिसे हीन हो, धन उसके वशमें हो, शत्रुओंका नाश होवे तथा मामा और पिताके मनमें स्थिरता न हो८ केतुफलम् ।

शिली यस्य पष्टे स्थितो वैरिनाशो भवेन्मातृपक्षाच तन्मानभङ्गः। चतुष्पातृसुसं सर्वदा तुच्छमेव निरोगो ग्रदे लोचने रोगयुक्तः॥९॥

जो केतु छठे घरमें हो तो शञ्जनाश हो, मामाके पश्चते मानभंग, चौपायों ते तुच्छ सुख हो, निरोग हो परन्तु गुदा और नेत्रोंमें रोग होता है ॥ ९ ॥ इत्यरिमाने प्रहम्भ ।

## अथ रिपुभवनेशफलम्।

रिपुरती रिपुहा तत्तुगे यदा विगतवैरमयः सबलः सदा । स्वजनकष्टमदश्च पुनानसदा बहुचतुष्यदवाहबमोगवान् ॥ १ ॥

जो छठे घरका स्वामी शरीरस्थानमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य शत्रु-ओंका नाश करनेवाला हो, वैर और भयसे हीन बलवान हो अपने जनोंको कष्ट देनेवाला, चौपाये वाहनोंका भोगनेवाला होता है ॥ १ ॥ रिपुपती दिशेणे चतुरो नरः कठिनताथनसंग्रहणे क्षमः ।

निजपदप्रवरो विदितव्यलो गदयुतः ऋशगात्रयुतो नरः ॥ २ ॥

यदि रिपुपति धनस्थानमें हो तो वह मनुष्य चतुर, कठिनतासे धन-संग्रह करनेमें समर्थ हो, अपने पदमें श्रेष्ठ प्रसिद्ध चलायमान रोगी और शरीरसे कुश होता है ॥ २ ॥

सहजगे रिपुभावपती क्षमी खलरतः कुरुते बहुकर्मकः ।

पितृभुजाप्तयनव्ययकारको बहुलकोषभरः सहजोज्झितः।।३।।

जो शत्रुपति तीसरे स्थानमें हो तो वह पुरुष क्षवावान, दुष्टोंमें प्रीतिवाला, बहुत कर्मीका करनेवाला, पिताके उत्पन्न किये धनको स्वर्च करनेवाला, महाकोधी भाइयोंसे त्यक्त होता है ॥ ३ ॥

सुखगतेरियतौ पितृपक्षपः कलहवान्वपुषा च रुजान्वितः । तदनु नातभनेन युतो वजी जनानेसोरूययुनश्वपतः स्मृतः ॥४॥

जो शत्रुपति चौथे हो तो वह पुरुष पितृपक्षका पालक, कलहिय, रोगी, पिताके धनसे धनी बली और माताके सुखसे युक्त चपल होता है थ रिपुपतौ तनयस्थलो भवेदिपतृसुताद्यतिवादकरः पियः।

मृतसुतव्य खलयहयोगतः शुभयुतोषि धनाद्धन एव सः ॥ ५ ॥

शत्रुपति पश्चम हो तो पिता और पुत्रोंसे शिवाद करनेवाला हो, खल प्रहोंसे युक्त हो तो पुत्र नष्ट होवें, शुभग्रह हों तो अद्भुत धनकी भाप्ति होती है ॥ ५ ॥ निजगृहे रिपुभावपतौ नरो रिपुगतः ऋपणश्च खले।जिञ्जतः ।

स तु निनस्थ छ छ इयसुबः सदा भवति जन्मरतः पशुयोषितः ६॥ जो शत्रुपति अपने घरहीमें हो तो वह शत्रुपक्षमें प्राप्त कृपण हो और दुष्टोंसे त्याग किया जावे तथा अपने स्थानके सुखमें छ इथ हो पशु और स्त्रीसे अनुरुक्त होता है ॥ ६॥

अरिपतौ पदने खलतंयुते प्रवरकामभरावनितायुतः ।

बहुलवादकरो विषमेवकः शुभलगैर्बहुलाभमुतः निवतः ॥ ७ ॥ जो शञ्चपति सप्तम हो और खल प्रहोंसे संयुक्त हो तो वह पुरुष अतिकामवाली स्त्रीसे युक्त हो, वडा विवादी, विषसेवी हो, यदि शुभ यहोंसे युक्त हो तो बहुत लाभ और पुत्रसे युक्त होता है॥ ७॥ यहिण रुपि रुपि विषयान्मरणं विषतो वधः।

मरणदो विधुरेव रविर्नृपाद्धरुकितौ नयनेषु विपत्नदौ ॥ ८॥

जा राह्यपति अष्टम हो तो ग्रहणी रोग होवे तथा सर्प वा विषसे मरण हो, चन्द्र रावे हो तो राजासे हो, ग्रुरु चन्द्र हो तो नेत्रोंमें पीडा होती है ॥ ८॥

नवमगेरिपतो खल्हां युते चरणभङ्गाकरः मुक्ततोजिझतः। विविधवारकरश्च सबै प्रियो न च धनं न मुखं न सुतःसदा॥९॥

जो शञ्जपति नवम खल प्रहोंके साथ हो तो चरणभंग करनेवाला होने, पुण्यहीन अनेक विवाद करनेवाला प्रिय होने और वह धन पुत्र तथा सुखसे रहित होता है ॥ ९॥

आरगृहाधिपतिर्देशमे यदा जननवैरकरश्चपतः खतः ।

भवति पालकपुत्रयुतः शुभैर्वनकहा जगतीपरिपालकः ॥ १०॥

जो शत्रुपति दशममें हो तो वह मातासे वैरे करनेवाला, चपल स्वभावसे युक्त खल होता है यदि शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो पालक पुत्रोंसे युक्त होवे और पितृवाती पृथिवीका पालन करनेवाला होता है ॥१०॥ भवगनेरियतौ खळवंगमो रियुजनान्मरणं खळु जायते । चुपतिचौर ननाद्धनहानिकच्छुमखगैः सतनं शुपकद्भनेत् ॥११॥

खङ ग्रहोंके साथ शत्रुपति ग्यारहवें हो तो दुष्टमनुष्योंके साथ मेल हो तथा शत्रुते उस पुरुषका मरण हो राजा और चीरसे धनकी हानि हो, ग्रुम ग्रहोंसे युक्त हो तो ग्रुम करता है है॥ ११ ॥

व्ययगते च च तुष्पद्वानिनां रिपुनतौ धनवान्यसुखक्षयः।
गमनबुद्धिनिरंतरमेव यद्दिनिशं च धनाय छतोद्यमः॥ १२॥
शब्दिनिरंतरमेव यद्दिनिशं च धनाय छतोद्यमः॥ १२॥
शब्दिनिरंतरमेव यद्दिनिशं च धनाय छतोद्यमः॥ १२॥
कही जानेकी सहा इच्छा रहे रात दिन धनके निमित्त उपम करे ॥१२॥

इति रिपुमवनेशकम् ।

# अथ महद्दष्टिफलम्।

सूर्यद्दाष्ट्रेफलम् ।

रिपुगृहेऽथ च सूर्वनिरीक्षिते रिपुविनाशकरश्च नरः सदा । भवति दक्षिणनेत्रहनार्दितः खळु सुखं न भवेज्ञननी ननम् ॥ १॥

यदि शत्रुवरको सूर्व देखता हो तो वह मनुष्य सदा शत्रुओंका नाश करनेवाळा हो, दक्षिण नेत्रमें पीडा हो और माता आदिका सुख न हो ॥ १ ॥

चन्द्रदृष्टि त्रस् ।

अरिगृहे बि जिन्दिनिरिसिने रियुनिवृद्धिकरः सननं नृणाम् । सयककार्तिहनो मदनसरं युह्युनो बहुरोगयुनो भनेत् ॥ २ ॥ यदि छोऽ वरको चन्द्रना देवता हो तो उत्त युहनके शब्ब बहुत हां सय और ककका रोग हो, कामका सय हो, गुरुके साथ हो तो बहुत रोगोंसे युक्त होता है ॥ २ ॥

### भीमद्दाष्ट्रिफलम् ।

भौषद्षित्रमवेक्षिते रिगी वैरिनाशनकरी नरस्य हि । मातुलीयसुलनाशनः सदा लोइशस्त्रहथिरामिपीडनम् ॥ ३॥

छठे घरमें यदि मङ्गलकी दृष्टि हो तो उस मनुष्यके शृत्रुओंका नाश हो, मामाका सुख न मिले, लोहा शस्त्र रुधिर और अग्निसे पीडा होती है ॥ ३ ॥

## बुधदृष्टिफलम् ।

पष्ठे गृहे चन्द्रसुतेन वीक्षिते विशेषतो मातुलजं च सीख्यम् । परापवादी परकर्मकारी नानारिपुदेषकरश्च सः स्याद् ।। ४ ॥ जो छठे घरमें बुधकी दृष्टि हो तो मामाके द्वारा विशेष सुख मिले, पराया निद्क पराये कर्म करनेवाला अनेक शत्रु उस पुरुषके होते हैं ॥ ४ ॥

## गुरुद्दाष्ट्रिफलम्

रिपुगृहे सुरमन्त्रिनिरीक्षिते रिपुनितृद्धिमहाक्षयकारकः । स्थितिनिनाशकरः स भवेन्नरः परिकरोति च मातुलजं सुखम् ५

शब्र घरको यदि बृहस्पति देखे तो शब्रुवृद्धिका क्षयकारक स्थितिका विनाश करनेवाला तथा मातुलाक्षते सुख होता है ॥ ५ ॥ भृगुदृष्टिफलम् ।

अिंगृहे सित शुक्रितिशिक्षेते भवति मातुल्जं सुलमञ्जतम् । स्वयमाहि भवे नागुनितो रिपुनिवृद्धिविनासकरोपि हि ॥ ६ ॥

जो छठे घरको शुक्र देखता हो तो मामासे अद्भुत सुख प्राप्त हो और वह स्वयं मनुष्यांसे पूजित हो तथा शत्रुओंकी उन्नतिका नाश करनेवाला होता है ॥ ६ ॥

#### शानिदृष्टिफलम्।

रिपुगृहे सित मन्दिनिरीक्षिते रिपुविनाशकरः स च मातुलैः । चरणनेत्रमुखे वणपीडितः परुषवाग्ज्वरमेहिनिपीडितः ॥ ७ ॥ शत्रु घरको यदि शिन देखता हो तो शत्रुओंका तथा मामाका भी नाश करता है चरण नेत्र और मुखमें त्रणोंसे पीडा हो कठोर वचन बोलनेवाला हो, ज्वर और प्रमेहसे पीडित रहे ॥ ७ ॥ राह्नदृष्टिफलम्।

अरिगृहे सति राहुनिरीक्षिते रिपुविनाशकरो मनुजो भवेत् । खलवशाद्धनहानिकरो नरःसकलसद्धणवान्विनयान्वितः ।। ८॥

शत्रु घरपर यादे राहुकी दृष्टि हो तो मनुष्य शत्रुओंका नाश कर-नेवाला हो, खल ग्रह साथ हो तो धनकी हानि करे सम्पूर्ण उत्तम गुणोंसे युक्त विनयवान हो ॥ ८.॥ इत्यरिमावे प्रहृदृष्टिफलम् ।

अथ प्रहवर्षसंख्या।

सूर्यस्त्रीणि च वत्सराणि हि सुखं षड् वै हिमांशुर्मृतिं भीमो वै जिनसंमिते प्रदस्ते पुत्रं च सप्तात्रिके । सौम्यः शत्रुभयं मृतिं सुरगुरुः खाब्धौ च शत्रोर्भयं शुक्रो भूयुगवत्सरे रिपुमृतिं सौरिः सुतं वै जिने ॥ १ ।।

सूर्यके वर्ष ३ सुख प्राप्ति, चन्द्रमा ६ मृत्यु, मंगल २४ वर्ष पुत्र-दाता, बुध ३७ शत्रुभय, बृहस्पति ४० शत्रुसे भय करे, शुक्र ४१ शत्रु-मृति, शनि राहु केतु २४ वर्ष पुत्रपाप्ति हो ॥ १ ॥ अथ विचारः।

हार्ष्टिर्युतिश्चेत्खलखेचराणापरातिभावे रिपुनाशनं स्यात् । शुभयहाणां प्रतिदृष्टितोऽत्र शत्रुद्रमोप्यामयसंभवः स्यात्।। १।। जो शत्रुभावमें क्रूर प्रहोंकी दृष्टि वा योग हो तो शत्रुओंका नाश होता है और जो शुभप्रहोंकी दृष्टि हो तो शत्रुओंकी उत्पत्ति और रोगोंकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

> षष्ठे कूरो नरो यातः शत्रुपश्चविमर्दकः । षष्ठे सौम्ये सदा रोगी षष्ठे चन्द्रस्तु मृत्युदः ॥ २ ॥

छठे स्थानमें क्रूर ग्रह हो तो शत्रुपक्षका मर्दक होता है, छठे सीम्य ग्रह हो तो सदा रोगी और छठे चन्द्रमा हो तो मृत्यु देता है ॥ २ ॥

षष्ठे सौम्ये यहे रोगी दीर्घायुमीतुलात्सुलम् । पापयहे भवेचैव शत्रुमातुलनाशकत् ॥ ३ ।।

छठे सीम्य ग्रह हो तो रोगी और दीर्घायु होवे मामासे सुख हो, पाप ग्रह हो तो शञ्ज और मामाका क्षयकारक होता है ॥ ३ ॥

इत्यरिभावविवरणं संपूर्णम्।

अथ सप्तमं जायाभवनम्।

अमुकाल्यममुकदैवत्यममुक्यहयुतं स्वस्वामिना दृष्टं युतं वाऽन्यैरि शुभाशुभैत्रहेर्द्धं युतं न वेति ॥

नाम देवता ग्रहोंकी युक्तता स्वामीका तथा अन्य शुभाशुभ ग्रहोंका योग वा दृष्टिके भावाभावको विचार कर देखे॥ तत्र विक्षेकनीयानि।

रणाङ्गणश्चापि वणिक्किया च जायाविचारं गमनप्रमाणन् । शास्त्रप्रवीणहि विचारणीयं कडनभावे किल भवेमेतत् ॥ १ ॥

युद्ध, व्यापार, स्त्रीविचार, यात्राका प्रमाण यह सब वार्ता शास्त्रमें चतुर पुरुषोंको सप्तम वरसे विचारना चाहिये॥ १॥

#### अथ लग्नकम्।

मेषे उस्तसंस्थे हि भवेत्कलत्रं कृरं नराणां चपलस्वभावस् । पापानुरकं कुजनप्रशंसं वित्तप्रियं स्वार्थपरं सदैव ॥ १ ॥

जिसके सप्तम घरमें मेष लग्न हो तो उस मनुष्यकी स्त्री क्रूर और चपल स्वभाववाली हो तथा पापानुरक्त कुजनोंमें प्रशंसावाली धनाप्रिय और सदैव स्वार्थमें ही तत्पर रहती है ॥ १ ॥ वृषेस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं सुरूपदन्तं प्रणतं प्रशान्तम् । पतिव्रतं चारुगुणेन युक्तं लक्ष्म्याधिकं बाह्मणदेवभक्तम् ॥ २ ॥

जिसके सातवें वृष लग्न हो उसकी स्त्री सुन्दर दांतोंवाली नम्न शान्त और पतित्रता सुन्दर गुणोंसे युक्त लक्ष्मी करके अधिक तथा ब्राह्मण और देवमें भक्ति करनेवाली हो ॥ २ ॥ तृतीयराशौ सति वै कलत्रे कलत्ररतं सधनं सुवृत्तम् ।

ह्मपान्वितं सर्वग्रणोपपन्नं विनीतवेषं गुरुवर्जितं च ॥ ३ ॥

जिसके मिथुन लग्न सप्तम भावमें हो उसकी खी धनसे युक्त सुन्द्र चरित्रवाली रूपवती सब गुणोंसे, युक्त विनीतवेष और गुरुसे रहित हो॥३॥ कर्केऽस्तसंस्थे च मनोहराणि सौभाग्ययुक्तानि गुणान्वितानि । भवंति सौम्यानि कलत्रकाणि कलंकहीनानि च संमतानि ॥४॥

यदि सप्तम कर्क लग्न हो तो मनोइर सौभाग्ययुक्त गुणवती कलंक द्दीन सौम्य स्वभाववाली माननीय स्त्री उस पुरुवके होती है ॥ ४ ॥ सिंहेस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं तीवस्वभावं चपलं सुदृष्टम् । विहीनवेषं परसद्मरक्तं वक्रस्वनं स्वल्पसुतं कशं च ॥ ५ ॥

यदि सप्तम सिंह लग्न हो तो उसकी स्त्री तीव्रस्वभाव चपला और हुष्टा होती है, विहीन वेष पराये घरमें रहनेकी इच्छावाली टेढे स्वरवांकी योडी पुत्रवाली दुवली होती है ॥ ५ ॥

कन्यास्तसंस्थे च भवन्ति दाराः स्वऋपदेहास्तनयैर्विहीनाः । सीभाग्यभोगार्थनयेन युक्ताः प्रियंवदाः सत्यथनाः प्रगल्भाः॥६॥

जो कन्यालग्न सप्तम हो तो स्त्री स्वरूपवती हों तथा पुत्रोंसै हीन हों सीभाग्य भोग अर्थ और नीतिसे युक्त हों प्रिय वचनवोलनेवाली सत्यवादिनी तथा धृष्ट स्वभाववाली होती हैं ॥ ६ ॥

तुलेस्तसंस्थे गुणगर्वितांग्यो भवन्ति नार्घ्यो विविधप्रकाराः । पुण्यप्रिया धर्मपराः सुदन्ताः प्रभूतपुत्राः पृथुलाङ्गयुकाः॥७॥

जो तुलालग्न सप्तम हो तो उस पुरुषकी स्त्री गुणोंसे गर्वितांगी अनेक प्रकारकी होती हैं तथा पुण्यात्मा धर्मपरायणा सुन्दर दांतोंसे युक्त बहुत पुत्रोंवाली और स्थूल अंगवाली होती हैं॥ ७॥

कीटेऽस्तसंस्थे च कलासमेता भवन्ति भाषीः ऋषणा नराणाम् । सुकुत्सितांग्यः प्रणयेन हीना दीर्भाग्यदोषैर्विविधेः समेताः॥८॥

जो सप्तम वृश्चिक लग्न हो तो उस पुरुषकी स्त्री कृपण तथा कला-ओंसे युक्त निंदित अंगोंवाली प्रणयसे हीन और अनेक दुर्भाग्य दोषोंसे युक्त होती हैं ॥ ८ ॥

चापेऽस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं सदा नराणां पुरुषाकति स्म ) सुनिष्टुरं भक्तिनयेन हीनं प्रशान्तिसौरुषं मतिवार्जितं च ॥ ९ ॥

जो सप्तम धन छप्त हो तो उस पुरुषकी स्त्री पुरुषके आकारवाळ है हो तथा निष्ठुर, भक्ति और नीतिसे हीन, शांतिसुखसे युक्त और बुद्धिसे हीन होती है ॥ ९ ॥

मृगेस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं धर्मध्वजं सत्सुतया समेतम् । पतिव्रतं चारुगुणेन युक्तं सौभाग्ययुक्तं सुगुणान्वितं च ॥ १०॥

जो सप्तम मकर छप्न हो तो स्त्री धर्मवाछी अच्छी प्रतीसे युक्त हो। पतिव्रता सुन्दर गुणोंसे युक्त सीभाग्य और सुन्दरगुणोंसे सम्पन्न हो १० कुंभेस्तसंस्थे च भवेत्कलं स्थिरस्वभावं पतिकर्मरकम् । देवद्विजगीतियुतं प्रकष्टं धर्मध्वजं सर्वसुखे समेतम् ॥ १ १ ॥

जो सप्तम कुंभलप्त हो तो स्त्री स्थिरस्वमाव पतिनिर्दिष्ट कर्म करने-बाली देवता ब्राह्मणोंकी निरन्तर सेवा करनेवाली धर्मध्वजा और सर्वसुर्खोंसे युक्त होती है ॥ ११ ॥

मीनेस्तसंस्थे च विकारयुक्तं भवेत्रुखतं कुबुद्धि । अधर्मशीलं प्रणयेन हीनं सदा नराणां कलहिपयं च ॥ १२॥

जिसके सप्तम घरमें मीन हो उसकी स्त्री विकारवाली कुमाति और कुपुत्रवाली हो तथा अधर्म करनेवाली प्रणयसे हीन और सदा कलह करनेवाली होती है ॥ १२ ॥ इति कलत्रे लग्नफरम् ।

अथ प्रहफलम्। सूर्येफलम्।

श्विया विमुक्तो हतकार्यकीर्तिर्भयामयाभ्यां सहितः कुशीलः । नृपत्रकोपार्तिकशो मतुष्यः सीमन्तिनीसमनि पश्चिनीरो ॥ १ ॥

जिसके सप्तम स्थानमें सूर्य हो वह पुरुष स्त्रीसे होन हतकार्य और कीर्तिवाला भय और रोगोंसे युक्त कुशील हो, राजाके कोधसे जो द्धाख है उससे दुर्वल शरीर होवे ॥ १ ॥

चन्द्रफलम् ।

महाभिमानी मदनातुरः स्यान्नरो भवेत्श्वीणकलेवरथ्व । धनेन हीनो विनयेन चन्द्रे चन्द्राननास्थानविराजमाने ॥ २ ॥

जो सप्तम चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य महा अभिमानी कामसे व्याकुल क्षीणशरीर धन और विनयसे हीन होता है ॥ २ ॥ भीमफलम् ।

नानानर्थव्यर्थचित्तोपर्सेनर्वेरिवातैर्माननं हीनरेहम् । दारापत्यानन्तदुः खप्रततं दारागारेङ्गारकोऽयं करोति ॥ ३ ॥ जो सप्तम मंगल हो तो अनेक मकारके अनर्थ रूप जो व्यर्थ चित्तके उपसर्ग हैं उनसे तथा शञ्चसमूहसे उसका देह हीन होजाय और वह मनुष्य स्त्री तथा सन्तानके अनन्त दुःखते प्रतप्त रहे ॥ ३॥

बुधदृष्टिफलम् ।

चाहशीलविभवैरलंकतः सत्यवाक्सुनिरतो नरो भवेत्। कामिनीकनकसूनुसंयुतः कामिनीभवनगामिनीन्दुने॥ ४॥

जो सप्तम बुध हो तो वह मनुष्य सुन्दर शील तथा ऐश्वर्यते अलंकत हो सत्यकादी हो तथा सुन्दर स्त्री और सुवर्ण पुत्रते युक्त होताई ॥४॥ गुरुफलम् ।

शास्त्राभ्यासे सक्तिचेतो विनीतः कान्तापित्रात्यंतसंजातसीरूयः। सन्त्री मर्त्यःकार्यकर्त्तो प्रसृतौ जायाभावे देवपूज्यो यदि स्यात् ५

जो सप्तम गुरु हो तो उस पुरुषका चित्त शास्त्रके अभ्यासमें रहे और विनीत हो तथा ससुरेसे अत्यन्त सुलकी प्राप्ति हो और कार्यकर्ता मन्त्री हो ॥ ५ ॥

भृगुफलम् ।

बहुकलाकुशलो जलकेलिक इतिविलास विधानविचक्षणः । अधिकतां तु नटीं बहु मन्यते सुनयनाभवने भृग्रनन्दने ॥ ६ ॥

यदि सप्तम शुक्र हो तो वह मनुष्य अनेक प्रकारकी कलाओंमें कुशल, जलविहार करनेवाला, रतिविलासके विधानमें चतुर नटीमें अति-शय सुहृदता करनेवाला होता है ॥ ६ ॥

शनिफलम् ।

आमियेन बलहीनतां गतो हीनवृत्ति जनचित्ततंस्थितः । कामिनीभवनधान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनौ नरः ॥ ७ ॥

जो सप्तम शनि हो तो वह पुरुष रोगसे हीनवलवाला तथा हीनवृत्तिके कारण मनुष्योंके चित्तमें स्थिति करनेवाला धान्यादिसे दुःखी रहे ॥ ७ ॥

#### राहुफलम् ।

विनाशं चरेत्सममे सैंहिकेयः कलत्रादिनाशं करोत्येव नित्यम् । कटाहो यथा लोहजो विह्नतमस्तथा सोऽतिवादान्न शान्ति प्रयाति

जो सप्तम राहु हो तो विनाश करे, नित्य स्त्री आदिको नाश करे जैसे आग्निसे तप्त छोहँका कटाइ शान्तिको नहीं प्राप्त होता है इसी प्रकार वह मनुष्य विवादरूपी अग्निसे तप्त शान्तिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ८॥

#### केतुफलम्।

शिखी सममे चाध्वि क्वेशकारी कलत्रादिवर्गे सदा व्ययता च । निवृत्तिश्व सीरूपस्य वै चौरमीतिर्पर्दी कीटगः सर्वदा लाभकारी ॥ ९ ॥

जो केतु सप्तम हो तो उस पुरुषको मार्गमें क्केश होवे और स्त्री आदिके वर्गमें सदैव व्यय्रता हो और सुखकी निवृत्ति हो चौरसे भय हो जो कर्कका हो तो सदा लाभ करता है ॥ ९॥

इति सप्तममावे ग्रहफलम् ।

## अथ सप्तमभवनेशफलम्।

मदपित्तत्तत्तुगः कुरुते नरं सकलभोगयुतं च गतव्ययम् । बहुकलत्रसुर्खा नहि मानुषो दलितवैरिजनः प्रमदोतसुकः ॥१॥

जिसके सप्तमेश शरीरभावमें प्राप्त हो वह मनुष्य सम्पूर्ण भोगोंसे युंक [क्वर्यहित हैंहो और बहुत खियोंसे सुखी न हो तथा वैरिजनोंको जीतनेवाला खीमें उत्कंठित रहता है ॥ १ ॥ मदपती धनगे विनता खला भवति वित्तवती सुखवर्जिता । स्वपितवाक्यविलोपकरी मदान्मतिमती स्वयमात्मजवर्जिता॥ २ ॥

जो सप्तमेश धनस्थानमें प्राप्त हो तो उस पुरुषकी स्त्री दुए।, धनवती, सुखसे वर्जित हो, मदसे अपने पितके वचन लोप करनेवाली दुदि मती, और स्वयं सन्तानसे रहित होती है ॥ २ ॥ सदपती सहजरथलंग स्वयं बलयुतो निजवान्धववल्लभः । भवित देवरपक्षयुताऽबला स्मरमदा दियतागृहगाः खलाः ॥ ३॥ जो सप्तमेश तीसरे स्थानमें प्राप्त हो तो वह पुरुष स्वयं बली बांधवजनोंका प्रिया हो और सप्तममें खल प्रह हों तो उसकी स्त्री देवरका पक्ष करनेवाली कामदेवके मदवाली हो ॥ ३ ॥ स्मरपितस्तनुते सुखभावगो विबलिनं पितृवैरकरं खलम् । भवित वा दियतापरिपालकः स्वपितवाक्ययुता महिला सदा।। ४॥

जो मदनेश चतुर्थ हो तो वह दलर्राहत तथा पितासे वैर करनेवाला दुष्ट हो, स्त्रीका पालक' हो और उसकी स्त्री सदा उसके वचन करने-बाली होती है ॥ ४ ॥

मदपतिस्तनये तन्यपदः सुभगसीस्यकरः सुखसंयुतः। भवति दुष्टवधस्तनयैर्युतः स्रुखसंयितापरिपालकः।। ५।।

जो मदनेश पश्चम हो तो पुत्रका देनेवाला सुभग सुख करनेवाला तथा सुंखसे संयुक्त हो और खलग्रहोंसे युक्त हो तो कूरवध हो पुत्रोंसे युक्त स्त्रीका पालन करनेवाला होता है ॥ ५ ॥ मतवया विपदां तु निषेवको रिपुगते रुचिरं हि चिरं वपुः । मदपती दियतादियतः खल क्षयगदेन युतः खलखेचरैः ॥ ६ ॥

जो मदनेश छठे स्थानमें हो तो वह मनुष्य आयुहीन विपत्तिके आश्रित रहे और उसका श्रीर मनोहर हो तथा स्त्रीका पिय हो यदि खल ग्रह उसके साथ हो तो क्षयरोगसे युक्त होता है ॥ ६ ॥ प्रमदभावपती निजमन्दिरे गतरुजं हि नरं परमायुषम् । परुषवाग्रहितो ह्यतिशीलवान्भवति कीर्तियुतः परदारगः ॥ ७॥

जो सप्तमेश अपने ही स्थानमें हो तो वह मनुष्य रोगरहित परमायु, युक्त होबा है और कठोर वचनरहित आते शीलवान, कीर्तियुक्त प्रदाराभिगामी होता है॥ ७॥ निधनमे तु कलत्रपरी नरः कल इक्टर्मृहिणीसु खवर्जितः।

दयितया निजया न समागमी यदि भवेद्यवा मृतभार्यकः ॥८॥

जो सतमेश अष्टम हो तो वह मनुष्य कलह करनेवाला, स्त्रीसुखसे हीन, अपनी स्त्रीसे समागम करनेवाला न हो तो अथवा उसकी स्त्री मृत्युको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

मदपतिर्नवमे यदि शीलवान् खलखगैः कुरुते हि नपुंसकम् । तपति ते तिन सुप्रियतो नरः प्रमद्या निजया सह वैरक्टत्।। १।।

यदि नरमेश नवम हो तो वह पुरुष शीलवान हो यदि दुष्ट ग्रह हो तो नपुंक हो तथा तप और तेजसे प्रसिद्ध हो, स्त्रीसे वैर करेनवाला होता है॥ ९॥

दशमगे मदपे नृपदोषदः कुवचनः कपटी चपछो नरः। श्वगुरदृष्टजनानुचरः खडेनिजवधूजनयोनिहि दर्षछत् ॥ १०॥

यदि सप्तमेश दशममें हो तो वह राजाको दोष देनेवाला कुवचन बोलनेवाला, कपटी चपल होता है, खल ग्रह युक्त हो तो श्रमुर और दुष्टजनोंका अनुचर हो तथा अपने बन्धुजनों और कामिनांप प्रेम न करे ॥ १० ॥

भवगते तु कलत्रपतौ सदा स्वद्यिता प्रियक्रच्च तथा सती । अनुचरी स्वधवस्य सुवीलिनी पशुनतिः क व्या पितृनंशया ३ १ ॥

जो सप्तमेश एकाद्श वर्धों हो तो उसकी स्त्री प्यार करनेवाली सती अनुचरी और सुशीला हो तथा कलाकरके पशुमात पितामें अनेक संशयवाळी होती है ॥ ११ ॥

मर्पतिवर्षपगस्तनुते व्ययं स्वद्यितागृहबन्ध्विवर्जितः । भवति छोल्यवती खलवाक्यदा व्ययपरा गृहतस्करयुक्तता॥ १२॥

जो सप्तमेश बारहवें घरमें हो तो बहुत व्यंग हो तथा वह पुरुष गृह बंधु और भाषीसे वर्जित हो, स्त्री चंचला, कटुभाषण करनेवाली खर्च करनेवाली घरमें तस्करतासे संयुक्त होती है ॥ १२ ॥

इति सप्तमभवनेशफलम् । अथ दृष्टिफलम् । सूर्यदृष्टिफलम् ।

संपूर्णहर्ष्टिं यदि कामनावे सूर्यश्च क्रयान्मदनक्षयं च। जायाविनाशं खळ शत्रुपीडां नरो भवेत्पाण्डुरदेहवर्णः ॥ १ ॥

यदि सातवें घरमें सूर्यकी सम्पूर्ण दृष्टि हो तो वह कामक्षय करता है, स्वीविनाश शत्रुपीडा करता है, वह मनुष्य पाण्डुगर्णशाला होता है ॥ १ ॥

चन्द्रदृष्टिक छन्।

जायागृहे शीतकरेण दृष्टे सौंदर्यभायी गुणगानिनी च । चापल्ययुक्ता गजगामिनी च परापत्रादे नियुणा कुशीला ॥ २ ॥

जो सप्तम घरमें चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो उसकी स्त्री सुन्दर गुण-शालिनी हो, चापल्ययुक्त गजगामिनी पराये अपवादमें चतुर कुशील-बाली होती है ॥ २ ॥

भोमदृष्टिफळम् ।

जायागृहे भौमनिरीक्षिते च जायाविनाशं कुरुते च पुंसास् । वस्तौ तथा व्याधिनिपीडितश्च स्त्रीतो विवादो गमने महाभयम् ३

यदि सप्तम घरको मंगल देखे तो उस पुरुषकी स्त्रीका नाश करता है, वस्तिन्याधिसे न्याकुल, स्त्रीसे विवाद, गमनमें महाभय होता है ॥ ३ ॥ बुधहाष्ट्रिफलम् ।

जायागृहे चन्द्रसुतेन दष्टे जायासुखं चैव करोति पुंसाम् । जीवेचिरं होऽद्धतगात्रधारी कलाधिबाली धनधान्यभौगी।।४।। जो स्नीयरको बुध देखे तो पुरुषको नित्य स्नीका सुख हो और चिरजीवी अद्भुत रारीरवाला कलाओंसे शोभित धनधान्य भोगी वह पुरुष होता है ॥ ४ ।।

गुरुद्दाष्ट्रिफलम् ।

कलत्रभावेऽमरपूजितेक्षिते जायासुखं पुत्रसुखं नरस्य । व्यापारलाभो महती प्रतिष्ठा धनन धर्मेण च तंयुतोऽयम् ॥ ५॥

जो स्नीचरमें गुरुदृष्टि हो तो उस पुरुषको स्त्री और पुत्रका सुख करता है, न्यापारमें लाभ बहुत प्रतिष्ठा धर्म और धनकी प्राप्ति उस पुरुषको होती है ।। ५ ॥

भृगुदृष्टिफलम् ।

कलत्रभावेऽसुरपूजितेक्षिते जायासुलं पुत्रसुखं करोति । प्रभृतपुत्रं यदि सीम्ययुक्तो व्यापारसीक्यं विमलां च बुद्धिम्।।६।। जो बिके वरको ग्रुक देखता हो तो खी और पुत्रका सुख करता है सीम्य प्रहोंसे युक्त होनेसे बहुत पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है तथा

व्यापारमें सुख और निर्मल बुद्धि होती है ॥ ६ ॥ शनिदृष्टिफलम् ।

जायागृहे मन्दिनरीक्षिते च जायाविनाशः खळ मृत्युतुल्यः। पाण्डुव्यथा चाथतनौ च पुंसां व्यरातिसारग्रहणीविकारः॥॥।

यदि स्त्रीघरको रानि देखता हो तो स्त्रीका नाश करे वा उसको मृत्युतुल्य कर देवे, शरीरमें पाण्डुरोगसे क्वेश हो तथा ज्वर, अतिसार और संम्रहणीका विकार रहे ॥ ७ ॥

राहुदृष्टिफलम् ।

यदि कलत्रगृहे तमवीक्षिते सदिववृद्धिरथी मनुजस्य वै । स्ववचनं हि सदैव तु साधयेत्तपदशासमये म्रियतेऽङ्गना ।। ८ ।।

जो स्त्रीयरको राहु देखे तो दिन दिन मदकी वृद्धि हो, अपने बाक्योंका वह मनुष्य सिद्ध करनेवाला हो, राहुकी दशाके समय स्त्रीकी कृत्यु हो ॥ ८ ॥ इति सप्तममाने प्रहृदृष्टिफलम् ।

## भाषाटीकासमेतम्।

## अथ दर्शसंख्या।

सीनाशक गुगगुणै रिविरिन्दु रेव मृत्युं च तिष्यसृगथामि-भयं मुनीन्दी । शशिजः कलत्रे स्वयापिं गुरुर्यमयमै भेनुके । सितः स्वीवर्षे राहुशनिकेतवः स्वीकष्टकराः ॥ ३ ॥

रिवकी दशा ३४ वर्ष' स्त्रीनाश करे, चन्द्रमा १५ वर्ष मृत्यु तुल्य करे, मंगल अग्निभय दशा वर्ष १७ रहे, बुधकी दशा ७ वर्ष स्त्रीकी माप्ति, गुरुद्शा २२ वर्ष स्त्रीयाप्ति, ग्रुक्त १४ वर्षमें स्त्रीप्राप्ति तथा शनि राहु केतु स्त्रीको कष्ट करते हैं ॥ १ ॥

#### अथ विचारः।

मृतौं कलते च नवांशको वा द्विषद्कभागश्चिलवः शुनानाम् । अनेन योगेन हि माववानां स्वादङ्गनानामचिरादवाप्तिः ॥ १ ॥

मूर्तिमें सप्तम भावमें जो ग्रुभ ग्रहोंका नवांश द्वादशांश वा द्रेष्काण हो तो स्त्रीप्राप्तिके निमित्त शुभ होवे अर्थात् इस योगसे वहुत शीघ पुरुषोंको स्त्रीकी त्राप्ति होती है ॥ १ ॥

सीम्येर्युक्तं सीम्यमं सीम्यदृष्टं जायास्थानं देहिनामङ्गनातिः। कुर्याञ्चनं वैपरीत्यादमावं मिश्रत्वेनं प्राप्तिकाले प्रलापः॥ २ ॥

यदि सप्तम भाव ग्रुभ ब्रहोंसे युक्त राशिवाला, तथा ग्रुभ ब्रहोंसे इष्ट हो तो अवश्यही स्त्रीकी प्राप्ति हो इससे विपरीत होनेमें स्त्रीका अभाव हो और मिश्रग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो स्त्रीकी प्राप्ति होनेके समय प्रलाप अर्थात् अनर्थक वचन होवें ॥ २ ॥

खबाह्यये वा रियुमन्दिरे वा दिवाकरेन्द्र भवतस्तदानीम् । शुभेक्षितौ तौ हि कलत्रगेहे भार्यो तदैकां प्रवदेन्नरस्य ।। ३ ।। लग्नसे बारहवें वा छठे स्थानमें सूर्य और चन्द्रमा स्थित हों अथवा ग्रुभ ग्रहोंसे दृष्ट सप्तम भावमें स्थित हों तो उस पुरुषके एक ही स्त्री होती है।। ३॥

गण्डान्तकालेऽपि कलत्रमावे भृगोः सुते लग्नगतेऽर्कजाते । वन्ध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेन ॥४॥

गंडान्त समयमें भी सप्तम भावमें शुक्र स्थित हो तथा लग्नमें शनैश्वर स्थित हो तो वह मनुष्य वंध्या (बाँझ) स्त्रीका पित होता है परन्तु वह सप्तम भाव शुभग्रहोंसे दृष्ट न हो किंतु पापप्रहोंसे दृष्ट हो ॥ ४ ययालये वा मऽनालये वा खलेषु बुद्धचालयगे हिमांशी । कलत्रहीनो मनुजरतनू जैविवर्जितः स्यादिति वेदितव्यम् ॥ ५॥

यदि बारहवें वा सातवें स्थानमें पापप्रहास्थित हों और पश्चमभावमें चन्द्रमा स्थित हो तो मनुष्य स्त्री और पुत्रसे हीन होता है।। ५॥ प्रमूतिकाले च कलत्रभावे यमस्य सुमीतनयस्य वर्गे। ताभ्यां प्रदेष्ट व्यभिचारिणी स्याद्यतीपि तस्या व्यभिचारकर्ता ६

जन्मसमय सप्तम भावमें शनि और मंगलका वर्ग हो और इनकी दृष्टि हो तो उस पुरुषकी स्त्री व्यभिचारिणी होती है और पुरुष भी व्यभिचार करनेवाला होता है ॥ ६॥

शुकेन्दुपुत्रौ च कलत्रसंस्थौ कलत्रदीनं कुरुते मनुष्यम् । शुभेक्षिती तौ वयमो विरामे कामं च रामां छभते मनुष्यः ॥ ७॥

गुक बुध समम हों तो मनुष्य स्त्रीहीन होता है और यदि गुम प्रहोंसे दृष्ट हो तो अधिक अवस्थामें उसको स्त्री पाप्त होती है ॥ ७

शुकेन्दुजीवशशिजैः सकलैश्विभिश्व दान्यां युतं मदगृहं तु तथैककेन। आलोकितं विषमभैरिदमेव नृतं यहीङ्गना भवति नुश्व खलस्वभावा ॥ ८ ॥ शुक्र चन्द्रमा बृहस्पात बुध यह सब तीन दो वा एक सप्तम भावमें स्थित हों और विषम प्रह देखते हों तो स्त्री क्रूरस्वभाववाळी हो ॥८॥ चन्द्र(दिलगाच खलाः कलने हन्युः कलनं बलयोगतस्ते ।

चन्द्राकेषुत्रौ च कलत्रसंस्थौ पुनश्च तौ स्त्रीपरिलिब्यदी स्तः ९॥

चन्द्रमासे वा विलयसे जो कलत्र भावमें ऋर ग्रह हों तो बली होनेमें वे स्त्रीको मार डालते हैं, चन्द्रमा शानि जो सप्तम हो तो वे फिर स्त्रीकी माप्ति कराते हैं ॥ ९ ॥

कलत्रभावेशनवांशतुल्या नार्यो प्रहालोकनतो भवन्ति । एकैव भौमार्कनवांशके च जामित्रभावे च बुधार्कयोवा ॥१०॥

सप्तम भावका स्वामी जितनी संख्याके नवांक्रमें हो, वा जितने प्रहोंसे दृष्ट हो उतनी ही स्त्रियां उस मनुष्यके होती हैं, यदि मंगल और सूर्यका नवांक्ष हो तथा बुध और सूर्य सप्तम भावमें स्थित हों तो एक ही स्त्री होवे॥ १०॥

शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे वहङ्गनाप्तिर्भृग्धवीक्षणेन । शुकेक्षिते सौम्यगणेऽङ्गनानां बाहुल्यमेवाशुभवीक्षणान्न ॥११॥

यदि सप्तम भावमें शुक्क ग्रहका वर्ग हो तथा शुक्रकी दृष्टि हो तो बहुतसी स्त्रियोंकी प्राप्ति हो और शुक्रसे दृष्ट सौम्यगण हो तो बहुत स्त्रियोंकी प्राप्ति हो यदि पाप ग्रह देखते हों तो उक्त फल न हो ॥११॥ महीस्रोत सप्तमगेहयात कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात् ।

मन्देन दृष्टे म्रियतेपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवर्जितेऽस्मिन् ॥१२॥

जो सातवें घरमें मंगल हो तो पुरुष स्त्रीसे वियुक्त होताहै, यदि शिन देखता हो और शुभ प्रहोंकी दृष्टिन हो तो स्त्री म स होकर मरजाती है १२ पत्नीस्थाने यदा राहुः पापयुग्मेन वीक्षितः ।

पत्नीयोगस्तदा न स्याङ्कापि म्रियतेऽचिगद् ॥ १३॥

जो सप्तम भावमें राहु हो और दो पापप्रहोंकी दृष्टि हो तो स्त्रीयोगै नहीं है और यदि प्राप्ति भी हो तो शिब्रही मरजाती है ॥ १३॥

षष्ठे च भवने भीमः सप्तमे राहु गंभवः ।
अष्टमे च यदा सीरिस्तदा भार्या न जीवित ॥ १४ ॥
छिटे मंगळ सातवें राहु अष्टम शिन हो तो उतकी स्त्री न जीवे १४॥
सप्तदशभावस्यै स्यं कृत्वा संख्याऽस्ति या खळ ।
तत्सं ज्याकैंगतैर्वेषेंविवाहो भवति ध्रुवम् ॥ १५ ॥
सातवें दश्वें सावको एकत्र कर जो संख्या हो उत्वेदी वर्ष हम्मीक

सात्रों दराने भावको एकत्र कर जो संख्या हो उतनेही वर्ष व्यतीतः होनेपर विवाह हो इसमें सन्देह नहीं ॥ १५ ॥

अथवा यत्र वर्षे तु गुरुदृष्टिस्तदोद्धहः।
कुलदृष्टिस्तु यद्वर्षे तत्र कष्टं विनिर्दिशेत् ॥ १६ ॥
अथवा जिस वर्षमें गुरुकी दृष्टि हो उस वर्षमें विवाह हो और जिस व में मंगलकी दृष्टि हो उस वर्षमें कष्टसे कहना ॥ १६ ॥
कुलत्रभावाधिपते हिं वाच्या मूर्तिः कलत्रस्य वयःप्रमाणम् ।
विलग्नाथेन सिवत्वनिस्त पितत्रता भक्तियुता सदा सा ॥ १७॥
कलत्र भावके अधिपतिवत् स्त्रीकी अवस्या तथा मूर्ति जाननी, यदि
लग्नेश सप्तमेशका मित्र हो तो वह पवित्रता भक्तियुक्त हो ॥ १७॥
सौम्याधिक्ये स्त्रीपुतं कूराधिकये स्त्रीमरणं नेष्टं च ॥
सौम्याद अधिक हों तो स्त्रीको सुत्व हो, कर ग्रह अधिक हों तो स्त्रीका मरण हो वा नेष्ट जानना ॥ इति जाया मावविवरणं संपूर्णम् ॥

अथाष्टमं भ्रत्युमवनम् । अमुकारूपममुकदैवत्यममुकप्रहयुतं स्वस्वामिना दृष्टं युतं वाऽन्येरपि शुभाशुभैष्ठेहेने वेति ॥ नाम देवता प्रहोंकी स्थिति तथा स्वामी और अन्य शुभाशुभ प्रहोंके योगे वा दृष्टिके भावाभावको देखकर पूर्ववत विचार करे॥ तत्र विद्योकनीयानि।

नद्धतारात्य नावेषम्यदुर्गे शस्त्रं चायुः सङ्कटं चेति सर्वम् । रन्धस्थाने सर्वथा कल्पनीयं प्राचीनानामाज्ञया जात केज्ञः॥ १॥

नदीका पार उतरना, अति विषमहुर्ग, शस्त्र, आयु, संकट यह सब बार्ता प्राचीन आचायाँकी आज्ञासे अष्टम स्थानसे देखना चाहिये ॥१॥ लग्नकलम् ।

मेषेऽष्टमस्थे निधनं नरस्य भवद्विदेश कुरुते स्थितस्य । षदार्थवीक्षानिकषायितत्वं महाधनित्वं त्वतिदुःखितत्वम् ॥ १॥

जो अष्टम मेष लग्न हो तो उस मनुष्यका विदेशमें मरण तथा प्रत्येक वस्तुकी परीक्षामें चतुर महाधनी और अतिद्वःखते युक्त होता है ॥१॥ बृषेऽष्टमस्थे च भवेत्रराणां मृत्युगृहे श्रेष्मरुतादिकारात् । महारायादा च चतुष्पदादा रात्री तथा दुष्ट जनैमं हाभयम् ॥ २ ॥

जो अष्टम स्थानमें वृष छप्न हो ता उस मनुष्यकी कफके विकारसे गृहमें मृत्यु हो महाशय वा चौपायोंसे तथा रात्रिमें दुष्ट जनोंसे महाभय हो ॥ २ ॥

तृतीयराशी हि भवेत्रराणां मृत्युत्थितेन्तव्य कानिष्ठसङ्गात् । धीहोव्यवाद्या रससंभवादै गुदस्य रोगादथवा प्रमादात् ॥ ३ ॥

जो मिथुन छग्न अष्टम स्थानमें हो तो किनिष्ठ संगते मृत्यु हो अथवा छीहारोगसे वारसमक्षणसे वा खुदरोगते वा प्रमादसे मृत्यु होती है ॥ ३॥

कर्केऽष्टमस्थे च जलोपसर्गातकीटात्तथाऽतीव हि भीषणाद्वा । भवेदिनाशः परहस्ततो वा विदेशसंस्थस्य नरस्य चैव ॥ ४ ॥ जो अष्टम स्थानमें कर्क हो तो जलसे कीटसे अति भीषण वस्तुसे वा दूसरेके हाथसे परदेशमें स्थित मनुष्यकी मृत्यु हो ॥ ४ ॥ सिंहेऽष्टमस्थे च सरीमृशिंदे भवेदिनाशी मनुजस्य सम्यक् । चा लोज्ञवो वापि वनाश्रितो वा चौरोज्ञवो वाथ चतुष्पदोत्थः ५॥ जो सिंह लग्न अष्टम स्थानमें हो तो उस मनुष्यका सर्प आदि जीवोंसे नाज्ञा हो, बालकसे वा वनके आश्रयसे चोरसे वा चतुष्पदसे विनाश हो ॥५॥

कन्या यदा चाष्टमगा विलासात्सदा स्ववितान्मनुजस्य चातः । श्रीणां हि हन्ता विषमासनस्थः श्रीभिः कतो वा स्वगृहािश्रताभिः ॥ ६ ॥

जो अष्टम कन्या लग्नः हो तो उस मनुष्यका विलाससे वा निज धनसे मरण हो, स्त्री जनोंका हन्ता हो, विषम आसनमें स्थित रहे वा अपने घरमें स्थित स्त्रीजनोंसे निधन हो ॥ ६ ॥

तु उायरे चाष्टमंगे च मृत्युर्भवेन्नराणां विपदीषधादै । निशागमे चाथ चतुष्पदादा कतोपवासादथ वा प्रकापात् ॥ ७॥

जो अष्टम तुंछा छप्न हो तो उस मनुष्यका मरण विषद औषिसेः अथवा रात्रिमें चतुष्पद्से उपवाससे प्रछापसे निधन हो ॥ ७ ॥ स्थानेऽष्टमे चाष्टमराशिसंगात्रृणां विनाशोवनो द्वेन । रागेण वा कीटसमुद्धेन स्वस्थानसंस्थेन कुछोद्धेन वा ॥ ८ ॥

जो अष्टम दृश्चिक लग्न हो तो उस मनुष्यका विनाश मुखरोग वा कीटसे उत्पन्न रोगसे अपने स्थानमें स्थित मनुष्यसे व वंशोद्भव मनुष्यसे होता है ॥ ८॥

चापेष्टमस्थे च भवेन्नराणां मृत्युर्निजस्थाननिवासिना ध्रुवम् । ग्रह्मोद्भवेनोपगुदोद्भवेन रोगेण वा कीटचतुष्पदैश्च ॥ ९ ॥

जो अष्टम धनुषलग्न हो तो उस मनुष्यकी मृत्यु निज स्थानमें स्थित मनुष्यसे वा ग्रुह्मरोगसे वा ग्रुदाके पास होनेवाले रोगसे अथवा कीट और चौपायोंसे होती है ॥ ९॥ मृगोष्टमस्थ्य नरस्य यस्य विद्यान्वितो मानगुणैरुपेतः। कामी च शुरोऽथ विशालवक्षाः शास्त्रार्थेवितसर्वेक छासु दक्षः १ ०

जिस मनुष्यके अष्टम मकर लग्न हो तो वह मनुष्य विद्यासे युक्त, मानगुणोंसे युक्त, कामी, शूर, विशाल छातीवाला, शास्त्रार्थज्ञाता, सव कलाओंमें चतुर होता है ॥ १० ॥

वटेऽष्टमस्थे तु भवेदिनाशो वैश्वानरात्मंगमजाच रोगात् । नानावणैर्वा जलजैर्विकारैः श्रमैः कतर्वोऽपरसंश्रयादा ॥ १९॥

जो अष्टम कुंभ हो तो अग्नि से वा संगमसे उत्पन्न हुए रोगसे अनेक प्रकारके वण, जलविकार, श्रम, वा दूसरेके आश्रयसे मृत्यु हो ॥११॥ मीनेऽष्टमस्थे तु जनस्य मृत्युभवेदतीसारकताच कष्टात् । पित्तज्वराद्वाथ महज्जवराद्वै पित्तप्रकोपादथवा च शक्षात्।। १२॥

मीन लग्न अष्टम हो तो उस मनुष्यको अतिसारकृत कष्ट, पित्तज्वर, बातज्वर, पित्तप्रकोष इनसे वा शस्त्रसे मृत्यु होती है ॥ १२ ॥

इत्यष्टमे लग्नफलम्।

## अथ ग्रहकलम्।

सूर्यफलम् ।

नेत्राल्पत्वं शत्रुवर्गाभिवृद्धिर्द्धेद्धिभंशः पूरुषस्यातिरोषः । अर्थाल्पत्वं काश्यैमङ्गे विशेषादायुःस्थाने पद्मनीप्राणनार्थे ॥ १॥

जो अष्टम सूर्य हो तो उस पुरुषकी छोटी आंखें हों, शत्रुवर्गकी वृद्धि हो बुद्धिश्रष्ट हो वढा कोवी थोडा धनी और दुर्वल श्रीरवाला हो॥१॥ बन्द्रफलम्।

ननारागैः श्लीणदेहोतिनिस्वश्रीरारातिश्लोणिपालाभितप्तः । चित्तोद्वेगैव्याकुलो मानवःस्यादायुःस्थाने वर्तमाने हिमांशी॥२॥ जिसके अष्टम चन्द्रमा हो वह रोगोंसे क्षीण शरीर तथा धनसे हीन हो, चोर शत्र और राजासे संताप हो, चित्तके डद्रेगसे उस मनुष्यका मन व्याकुळ होता है ॥ २ ॥

भीमफलम् ।

वैकल्यं स्यान्नेत्रयोर्दुर्भगत्वं रकात्यीडा नीचकर्मप्रवृत्तिः । बुद्धरान्ध्यं सज्जनानां च निन्दा रंधस्थाने मेदिनीनंदनश्चेत् ॥ ३॥

जो अष्टम मंगल हो तो नेत्रामें विकलता दुर्भगता रक्तसे पीडा नीच कर्ममें प्रवृत्ति बुद्धिका अंघा तथा सज्जनोंकी निन्दा करनेवाला हो॥३॥ वुधफलम्।

भूपप्रसादातसपस्तिसिकिरी विरोधी सुतरां स्ववर्गे । सर्वप्रयत्नैः परतापहन्ता रंधे भवेचंद्रसुतः प्रसूती ॥ ४ ॥

जो रन्ध्रस्थानमें बुध हो तो उस मनुष्यको राजाके प्रसादसे सब सिद्धि हो तथा वह अपने वर्गमें विरोध करनेवाळा हो सब प्रयत्नसे पराये तापका इन्ता हो ॥ ४ ॥

गुरुफलम्।

भेष्यो मनुष्यो मलिनोऽतिदोनो विनेकहीनो विनयोजिझतश्च । नित्यालसः क्षीणकलेवरश्चेदायुर्निशेषे वचसामधीशः ॥ ५ ॥

जो अष्टम स्थानमें ग्रुरु हो तो वह मनुष्य मलिन, अति दीन, विवेक और नम्रतासे हीन, नित्य आलसी और श्रीणशरीरवाला होता है ॥५॥ भृगुफलम् ।

प्रसन्नमूर्तिर्नृपलञ्धमानः सदा हि शंकारहितः सगर्वः । सीयुन्नचितासहितःकदाचित्ररोऽष्टमस्थानगते सितारूपे ॥ ६ ॥ जो अष्टम ग्रुक हो तो वह मनुष्य प्रसन्नमूर्ति, राजासे मान प्राप्त करनेवाला, सदा निश्शंक, गर्वयुक्त तथा स्त्री और प्रत्रकी चिन्ता करनेवाला होता है ॥ ६ ॥

### शनिफळम्।

**७शतर्नुन् दद्वाविचार्चिको विभवतोद्भवदोषविवर्जितः ।** अलस्तासहितो हि नरो भवेन्निधनवेश्मिन भानुसुते रिथते ॥ ७॥ जो अष्टम शनि हो तो वह कुशशरीर दाद और पामासे युक्त, विभवताके दोषसे रहित तथा आलस्यसे युक्त होता है ॥ ७॥

#### राहुफलम्।

नृपैः पण्डितैर्वेदितोऽनिंदितश्च सक्तद्राग्यलाभः सक्रद्धंश एव । धनं जातकं तज्जनाश्च त्यजन्ति श्रमशंथिरुशंध्रगश्चोद्धे राहुः॥८॥

जा अष्टम राहु हो तो वह मनुष्य राजाओं और पंडितोंसे तथा अनिंदित हो एक साथ उसको छाभ एकसाथ ही अष्टता हो, जातक धन मनुष्य उसको त्याग करे श्रमसे युक्त हो ग्रन्थि रोग हो।॥ ८॥

## केतुफलम्।

गुदं पीडचते वा जनैईव्यरोधो यदा कीटके कन्यके युग्मके वा। भवेचाष्टमे राहुछायात्मजेऽपि वृषं चाभियाते सुतार्थम्य स्नाभः ९

जो अष्टम केत हो तो गुदामें पीडा हो और जो वृश्चिक कन्या वा मिथुन राशिका हो तो मनुष्योंसे द्रव्यका अवरोध हो और जो मेष वा वृष राशिका हो तो पुत्र और धनकालाभ करता है ॥ ९ ॥

## इत्यष्टमें ग्रहफलम् ।

## अथाष्ट्रममवनेश्वफलम्।

मृतिपतिस्तनुगो बहुदुःखक्रझवति वा बहुरुष्टविवादकत् । यदि नरो नृपतेर्लभते धनं यदयुतो बहुदुःखसमन्वितः ॥ १ ॥

जो अष्टमेश जन्मछप्रमें हो तो बहुत दुःखका करनेवाला, बहुत रुष्ट तथा विवाद करनेवाला होता है तथा राजासे धनको प्राप्ति और रोग तथा दुःखसे युक्त होता है ॥ १ ॥ निधतपे धनमे चलजीवितो बहुलशास्त्रपुतोऽपि च तस्करः । खलखमैथ्व शुनं न गदान्वितो नृपतितो मरणं हि सुनिश्चितस्॥२॥

जो अष्टमेश दूसरेमें हो तो चलजीवित हो बहुत शास्त्र युक्त होकर भी तस्कर होता है, दुष्ट ग्रह होनेसे शुभ न हो, उसका राजासे मरण हा और वह रोगी होता है ॥ २॥

सहजगेऽष्टमपे सहजैः स्वयं स च विरोधकरेथि सुहज्जैनैः । काठिनवाक्यपर्थ्यालः खडो भवति बन्धुजनेन विवर्जितः ॥ ३ ॥

जो अष्टमेश तीसरे हो तो वह भाइयोंसे तथा सुहज्जनोंसे स्वयं विरोध करे, कठिन वाक्य बोलनेवाला, चश्चल स्वभाव, दुष्ट बंधुजनोंसे हीन होता है ॥ ३ ॥

मृतिपतौ सुखभावगते नरो जनकसंचितवैभवनाशकत् । गदयुतश्च सुते जनकेथवा कलह एविमथश्च सदैव हि ॥ ४ ॥

जो अष्टमेश चौथे हो तो वह मनुष्य पिताके संचित धनको नष्ट करता है तथा रोगी रहे और पिता पुत्रमें परस्पर सदा क्केश होता रहे॥ ४॥

मरणभावपातिस्तनये स्थितस्तनयनाशकरथ्य सदैव हि ।

यदि खलैरशुभं सच धूर्तराद् शुभखगेश्व शुभं सुतवृद्धिभाक् ॥५॥

जो अष्टमेश पंचम हो तो पुत्रका नाश होता है जो खल प्रह हो तो अशुभफल और छली पुरुषोंमें मुख्य हो और शुभप्रहोंसे युक्त हो तो शुभ फल तथा पुत्रादिकी बृद्धि हो॥ ५॥

मृतिपती रियुभावगतो यदा रविमहीतनयौ च विरोधकत् । विधुयुनश्य विरोधकरो बुधे भृष्णशनी बहुरोगकरावुभी ॥ ६ ॥

जो अष्टमेश छठे हो और सूर्य या मंगल हो तो विरोध करनेवाला हो, चन्द्रयुक्त बुध भा विरोध करे मृतु शनि हो तो बहुत रोग करें॥ ६॥ मदनगेऽष्टमपेऽपि च गुह्मरुक्कपणदुष्टकुशीलजनिषयः । खलवगैर्वहुपापविरोधकत्प्रमद्या क्षितिजेन च शाम्यति ॥ ७॥

जो अष्टमेश सप्तम हो तो गुह्मस्थानमें रोग, कृपण, दुष्ट, कुशील जनोंका प्रिय होता है, दुष्ट ग्रहोंके साथ हो तो वह पुरुष बहुत पाप और विरोध करे। मंगलके साथ होनेसे प्रमदाद्वारा शान्ति होती है॥ ७॥ मृतिपतौ मृतिगे व्यवसायकद्भदगणेन युतः शुभवाक्छुचिः। कितव क्रमेकरः कपटी नरः कित बक्षेणि ना विदितः कुले॥ ८॥

जो अष्टमेश अष्टमें हो तो वह पुरुष व्यापार करनेशला, रोगोंसे युक्त शुभशक, पवित्र, चूर्त कर्मकारी कपटी, कुलमें चूर्ततासे विदित हो ॥८॥ सुक्रतगेऽष्टमभारपतौ जनो भवति पापरतः खलु हिंसकः। खलु सुह्वन्युज्य इतस्ततो भवति भित्रगणेन विवर्जितः॥९॥

जो अष्टमेश नवम हो तो वह मनुष्य पापकारी हिंसक होता है इधर उधरसे सुहदोंके सुलसे पूजित और बन्धुगणसे हीन होता है ॥ ९ ॥ मृतिपती दशमस्थलमाश्रिते नृपतिकर्मकरोपिऽसमः खलैः । भवति कर्मकरश्च नरः सहा प्रियजनै रहितः खलु दुःखितः ॥ १ ० ॥

जो अष्टमेश दशम स्थानमें स्थित हो तो तृपके से कर्म करता हुआ भी वह दृष्ट होता है और पियजनोंसे रहित एवं दुःखित होता है ॥१०॥ भवमतोऽष्टमपः खदु चाल्पतो भवति पुष्टियुतः परतः सुखी । शुभखगैर्बहुजीवित युक्खिर्भवित नीचजैनेश्व समन्वितः ॥११॥

जो अष्टमेश एकादश स्थानमें पाप्त हो तो वह पुरुष अल्प पुष्टियुक्त सुर्खी होता है। ग्रुभ प्रहोंसे युक्त हो तो चिरजीवी हो, दुष्ट प्रहोंसे युक्त हो तो वह मनुष्य नीच पुरुषोंकी संगति काला है।। ११।। व्ययगते मृतिपे च कठोरवाग्भवति तस्करकर्मकरः शठः । विकलकर्मकरो निपुणः खलो मृतिमितश्च मृगाङ्कासुभक्षणात् १२

जो अष्टमेश बारहवें स्थानमें हो तो वह पुरुष कटुभाषी तथा चोरोंके कर्म करनेवाला और शठ होता है, विकलकर्म करनेवाला, चतुर और खल होता है तथा कपूरके मक्षणसे मृत्युको प्राप्त होता है ॥१२॥

इत्यष्टमभवनेशफलम्।

## अथ प्रहदृष्टिफलम्।

सुर्यदृष्टिफलम् ।

द्युमणिवीक्षितमष्टमकं गृहं गुदरुजार्तिकरं च नरस्य हि । पितृपरेण व्रतेन विवर्जितो नृपतिपीडित अन्यरतः स्त्रियाः ॥ १ ॥

जो अष्टम स्थानको सूर्य देखता हो तो उस मनुष्यकी गुदामें पीडा हो पिताके आचरणोंसे हीन राजासे पीडित और अन्य ख्रियोंमें पीति करे श चन्द्रदृष्टिफलम् ।

संपूर्णेदृष्टिर्यदि रंभ्रगेहे विधोस्तु कुर्यात्सलु मृत्युतुल्यम् । व्याधिर्भयं चैव जलादिकष्टं तथात्यरिष्टं धनधान्यनाशनम् ॥२॥

यादे अष्टम स्थानमें चन्द्रमाकी पूर्ण दृष्टि हो तो मनुष्यको मृत्युकी कुल्य करता है ज्याधिका भय जलादिसे कष्ट महा अरिष्ट तथा धना चान्यका नाज्ञ करता है ॥ २ ॥

भीमफलम् ।

रन्धं गृहं भौमनिरीक्षितं च हर्षस्तथा वस्तिविशेषपीडा । लोहाद्रयं वा धनधान्यनाशो मार्गे भगं तस्करतो धनव्ययः ।। ३ ।। यदि अष्टम स्थानमें मंगलकी दृष्टि हो तो इर्ष हो वस्तिमें विशेष पीडा, लोहसे भय, धनधान्यका नाश मार्गमें भय तस्करसे धन नष्ट हो ॥ ३ ॥

## बुधदृष्टिफलम् ।

अष्टमं हि भवनं बुनेक्षितं मृत्युनाशनकरो नरः सदा ।
राज दृत्तिक षिकर्म नो वितव्यान्ये दशामनं च तस्य हि॥ ४॥
जो बुधकी दृष्टि अष्टम स्थानमें हो तो वह मनुष्य मृत्युका नाश करनेवाला हो, वह राजदृत्ति तथा कृषिकर्मते जीविका करे तथा उसका अन्य देशमें गमन हो॥ ४॥

### गुरुदृष्टिफलम्।

रन्ध्रवेश्म सुरपूजिनेक्षितं मृत्युतुल्यक्ष्क् अरिद चाउने । राजतो भयमयान्यतो भनेद्भव्यहीनयुक्षो मितिक्ष यः ॥ ५ ॥ जो अष्टम घरपर गुरुकी दृष्टि हो तो उस मनुष्यके अष्टम वर्षमें मृत्युकी तुल्य रोग हो, राजा वा अन्य पुरुषमे भय हो द्रव्यहीन हो और मितिहीन होता है ॥ ५ ॥

## भृगुद्दष्टिफलम् ।

रन्धे गृहे शुक्रनिरीक्षितं च रन्धे सदा व्याधिविवर्दतं च । कष्टेन साध्यो भवतीह चार्थः कुचुद्धितोऽनर्थकरः सदा नरः॥६॥

जो अष्टममें शुक्रकी दृष्टि हो तो उस पुरुषके रंश्रमें सदा व्याधिकी वृद्धि हो उसका अर्थ सदा कष्टसाध्य हो और कुबुद्धिके कारण सदा अनर्थ करे॥ ६॥

## शनिदृष्टिफलम् ।

मृत्युभावगतमन्ददर्शनं वारितो भवति छोहतो भयम् ।

जन्मतो हि नखनत्तरे भवेनमृत्युतुल्यमथवा रुजो भयम् ॥ ७॥

जो अष्टम शनिकी दृष्टि हो तो जल और लोहेसे उस पुरुषको भय हो, अथवा जन्मसे बीसवें वर्ष मृत्यु तुल्य रोग भय होता है ॥ ७॥ राह्नदृष्टिफक्ष्म ।

निधनवेश्वनि राहुनिरीक्षिते वंशहानिबहुदुःखितो नरः । व्याधिदुःखपरिपीढितोऽथवा नीचकर्म कुरुतेऽत्र जीवितः ॥८॥ अष्टम यदि राहुकी दृष्टि हो तो वंशहानि और वह पुरुष वहुत दुःखी होता है। व्याधिके दुःखसे पीडित हो और अपने जीवनमें नीच कर्म कर्नेवाला होता है॥ ८॥ इति दृष्टिफलम्।

# अथ यहवर्षसंख्या।

छिद्रे त्रयो मृतिभितो हिमग्रः षडब्दे नाशं कुजस्तु विपदा-क्षियमेऽथ सीम्यः । मन्यब्दके हि धनधान्यविनाशकारी ग्रहरिन्दुरामैः रोगं सितो दशागमे स्वपराकमं च ॥ ३ ॥

अष्टम सूर्यकी दशा ३ वर्ष मृत्युभय, चन्द्रमाकी छः वर्ष मृत्यु भय, मंगलकी २२ वर्ष विपत्ति, बुध १४ वर्ष धन धान्यनाश, मुरू रोग ३१ वर्ष, शुक्र १० वर्ष पराक्रम करे ॥ १ ॥

#### अथ विचारः।

चतुर्थस्थो यदा भानुः शशिना च निरुोकितः।
यदि नो नीक्षितः सौन्यैर्मरणं तस्य निर्दिशेत् ॥ १ ॥
जो चौथे स्थानमें सूर्य हो उसको चन्द्रमा देखता हो और सौम्य

ग्रहकी दृष्टि न हो तो उस पुरुषका मरण होता है ॥ १ ॥ अष्टमाधिपतिर्यत्र तद्कं त्रिगुणीकतम् ।

अष्टमाङ्केन संयुक्तं चोद्येत्स्फुटमायुषः ॥ २ ॥

जहां अष्टमेश हो उस अंकको तिग्रुना कर अष्टम अंकको जोडकर अवस्था कहे ॥ २ ॥

दिनकरप्रमुखैर्निधनाश्रितैर्भवति मृत्युरिति प्रवदेत्क्रमात् ।

अनलतो जलतः करवालतो ज्वरबलेन रुजा क्षुप्रया तुपा॥३॥

जो सूर्यादिग्रह अष्टमस्यानमें हों तो मृत्यु क्रमसे इस प्रकार जाननी-अग्नि, जल, तलवार, ज्वरबल, रोग, क्षुधा और तृवा इनकी बाधासे मृत्यु होती है ॥ ३ ॥ इत्यष्टममावविवरणं समाप्तम्। अथ भाग्यभावो नवमः।

अमुकारूयममुकदैवतममुकश्रहयुतं च स्वस्वामिना दृष्टं युतं वाडन्यैः शुभाशुभैर्श्वहैर्ने वेति ।

अप्रुक नाम, अमुक देवता, अमुक प्रहका योग स्वामीकी दृष्टि तथा शुभाशुभ प्रहोंसे देखा गया है या नहीं यह विचारना चाहिये॥ तत्र विलोकनीयानि।

भ्यांकियायां मनसः प्रवृत्तिर्भाग्योपपत्तिर्विमलं च शील व । तीर्थप्रयाणं प्रणयः पुराणैः पुष्यालये सर्वेनिदं प्रदिष्टम् ॥ १ ॥ धर्मकी क्रियामें मनकी प्रवृत्ति, भाग्यका उदय, निर्मल शील, तीर्थयात्रा, पुराणोंसे प्रणय यह नवम घरसे देखना चाहिये ॥ १ ॥ तत्रादी लग्नफलम् ।

धर्मस्थितं चैव हि मेषलवं चतुष्पदोऽर्थे प्रकरोति धर्मम् । तेषां प्रदानेन तु पोषणेन दयाविवेकेन च पालनेन ॥ १॥

जो धर्मस्थानमें मेषलग्न हो तो वह पुरुष चौपायोंसे प्राप्त धर्म करे अर्थात् उनके दान पोषण दया विवेक और पशुपालन यह उस पुरुषको होते हैं ॥ १ ॥

वृषे च धर्मे तु गते मनुष्यो धनी च कुर्याद्वचनं प्रभूतम् । विचित्रदानैर्वेद्वलप्रदानैर्विभूषणाच्छादनभोजनैश्व ॥ २ ॥

जो धर्मस्यानमें वृष लग्न हो तो वह मनुष्य धनी वह वचन बोळने-बाला, विचित्र दान भूषण वस्त्र भोजन प्रदान करनेवाला होता है ॥२॥ तृतीयराशी प्रकरोति धर्म भर्म मर्ति तस्य नरस्य चैव । अभ्यागताहै हिजभोजनाच दीनानुकंपाश्रयणाच नित्यम् ॥३॥

जो मिथुन राशि नवम हो तो उस मनुष्यकी बुद्धि अभ्यागतसेवा, ब्राह्मणभोजन और दीनोंपर द्याके आश्रयसे सदा धर्म करनेमें तत्पर होता है ॥ ३ ॥ बृतोपवासैर्विषमैर्विचित्रैर्धर्भ नरः संकुरुते सरैव । धर्माश्रिते चैव चतुर्थराशी तीर्थाश्रयादा वनसेवया च ॥ ४ ॥

जिसके धर्मस्थानमें कर्क छग्न हो तो वहः मनुष्य सदा विचित्र वर्ते उपवासोंसे धर्म करे तथा तीर्थ आश्रय वा वनकी सेवा करे ॥ ४ ॥ आसंस्थितेऽङ्के खळ सिंहराशी धर्म परेषां प्रकरोति मर्त्यः । स्वधमहीनश्च कियामिरेव सुतीर्थसंपद्धिनयौर्विहीनः ॥ ५ ॥

जिसके नवम सिंह राशि हो वह मनुष्य दूसरेका धर्मानुष्ठान करे, स्वयं धर्म कियासे हीन हो और तीर्थ सम्पत् विनय इनसे विहीन होता है॥ ५॥

धर्मस्थितः स्वाद्यदि षष्ठराशिः स्त्रीधर्मसेवी मन्नजो भवेदै । विहीनभक्तिर्बहुजिष्णुता च पाखण्डमाश्रित्य तथान्यपक्षम्॥६॥

जिसके नवम कन्या लग्न हो वह मनुष्य स्त्री धर्मसेवी होता है तथा भक्तिसे होन, अधिक जयशील हो, पाखण्डके आश्रित होकर दूसरेका पक्ष स्वीकार करे॥ ६॥

तुलाधरे धर्नगते मनुष्यो धर्म करोत्येव सदा प्रसिद्धः। देवद्विजानां परितोषणाच जनानुरागेण तथाझुतः सः ॥ ७ 🙀

जो नवम तुला लग्न हो तो वह मनुष्य सदा धर्मसे प्रसिद्ध हो, देवता ब्राह्मणोंका सदा संतोष करे, मनुष्योंसे प्रेम करे, अद्भुत हो॥७॥ धर्माश्रितोऽलिश्य भवेदादा वैं पाखण्डधर्म कुरुत मनुष्यः। पीडाकरश्चेव तथा जनानां भक्त्या विनीतः परितोषणेन।। ८॥

जो वर्मस्थानमें वृश्चिक राशि हो तो वह मनुष्य पालण्ड धर्म करे, मनुष्योंको पीडाकारक हो, भक्तिसे और परितोषसे नम्न होता है ॥८॥ चाप तथा धर्मगते मनुष्यः करोति धर्म दिनपोषणं च । स्वेच्छान्वितोऽथो सविनिर्मिता च प्रभृततोषः प्रथितिश्वलोके ९ धन लग्न नवम हो तो मनुष्य दिज्ञपोषणके धर्म करे तथा स्वेच्छा-बारी दूसराँको सन्तोष करनेवाला सब लोकोंमें विख्यात होताहै ॥ ९ ॥ धर्माश्रितेवे मकरे मनुष्यो धर्मात्प्रतापी खलु जायते च । पश्चादिरिकः खलु कामिनीषु कौल्यं समाश्रित्य सदा च पक्षम् १ ०

नवम मकर लग्न हो तो मनुष्य धर्मसे पतापी होताहै और वह कुलके पक्षको आश्रय करके पीछे स्त्रियोंमें विरक्त होता है ॥ १०॥ कुम्भे च धर्म प्रगते हि धर्म पुंनां विधत्ते सुरसङ्घजातम् । बुक्षाश्रयोत्थं च तथाशिषं च आरामवापीप्रियता सदैव ॥ १३॥

कुंभ लग्न नवम स्थानमें हो तो वह मनुष्य देव निर्दिष्ट धर्म करे, वृक्ष आरोपण बाग बावडी तालावादिके निर्माणमें उसकी उत्कृष्ट इच्छा रहे ॥ धर्माश्रिते चैव हि मीनराशौ करोति धर्म विविधं नृलोके । देवालयारामतडागजातं तीर्थाटनैश्वाथ मसैविचिनै: ॥ १२॥

जो नवम मीन राशि हो तो वह मनुष्य लोकमें अनेक प्रकारसे धर्म करनेवाला होताहै, देवालय बगीचे तालाब तीर्थाटन यज्ञादि करने-बाला होता है ॥ १२ ॥ इति धर्ममावे लग्नफलम् ।

### अथ प्रहफलम्।

सूर्यफलम् ।

**पर्म**कर्मनिरतश्च सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा । मातृवर्गविषमो भवेत्ररो धर्ममे सति दिवाकरे खु ॥ १ ॥

जो नवम सूर्य हो तो वह पुरुष धर्मकर्ममें प्रीति करनेवाला श्रेष्ठ-मति, पुत्र और मित्रोंसे उत्पन्न जो सुख उससे युक्त तथा मातृपक्षके मनुष्योंसे वैर करनेवाला होता है ॥ १ ॥ चन्द्रफलम् ।

क उत्र पुत्र इविणोपपन्नः पुराणवार्ताश्रवणानुरकः ।

सुकर्ममत्त्रियरो नरः स्याबदा कलावान्नवमालयस्थः ॥२॥

जिसके नवम चन्द्रमा हो वह स्त्री पुत्र और धनसे युक्त पुराणवार्ता अवणमें अनुरक्त, श्रेष्ठ कर्म तथा श्रेष्ठ तीर्थ करनेवाला होता है ॥ २ ॥ भीमफल्या

हिंसाविधाने मनसः प्रवृत्तिं धरापतेगौरवतोपलब्धिम् ।

क्षीणं च पुण्यं दविणं न्राणां पुण्यस्थितः क्षोणिसुतः करोति ३॥

जो नवम मङ्गल हो तो उस मनुष्यकेमनमें हिंसाका उद्य, राजासे गौरवकी प्राप्ति क्षीण पुण्य और थोडा धन होता है ॥ ३ ॥

बुधफलम् ।

बुध उपक्रतिधाता चारुनातादरी यो-ऽनुचरधनसुपुनैहेषेयुको विशेषात् । विक्रतियुतमनस्को धर्मपुण्यैकनिष्ठो

ह्ममृतिकरणजन्मा पुण्यभावे यदा स्यात् ॥ ४ ॥

जो नवम बुध हो तो वह मनुष्य ज्ञानी उपकारी आदर करनेवाला, सेवक धन और पुत्रोंसे युक्त, विशेष हर्षवाला, कभी उन्माद युक्त होता है तथा उसकी बुद्धि पुण्य और धर्ममें तत्पर होती है ॥ ४ ॥ गडफलम ।

नरपतेः सचिवः सुक्रती पुमान्त्रकलशास्त्रकलाकलनादरः । व्यतकरो हि नरो दिजनत्परः सुरपुरोधिस वै नवमस्थिते ॥५॥

जो नवम गुरु हो तो वह पुरुष राजाका मन्त्री, श्रेष्ठ कर्म करनेवाला, सम्पूर्ण शास्त्र कलामें प्रेमी तथा वत करनेवाला दि नॉर्मे बत्यर होता है ॥ ५ ॥

भृगुफ्छम् । अतिथिगुरुसुराचीतीर्थयात्रीतसदेख वित्रकृतधनसंघात्यन्तसंज्ञाततोषः ।

# मुनिजनसमवेषो जातिमान्यः ऋशव

भवति नवननावे संस्थिते भागवेऽस्मिन् ॥ ६ ॥

जो नवम शुक्र हो तो अतिथि गुरु और देवताओं का पूजन, तीर्थ-, यात्रा, उत्सवोंमें पिताका संचित किया बन व्यय कर संतोव मानने -बाला, मुनिजनोंके समान वेषवाला, जातिमान्य कुशशरीर होता है ॥ ६॥

## शनिफलम्।

वर्षकर्नरहितो विकलाङ्गी दुर्नतिहिं मनुजो विमनाः सः । संभवस्य समये हि तरस्य भाग्यसद्मनि शनौ स्थिरचित्तः ॥७॥

जिसके नवम शानि हो वह मनुष्य धर्म कर्मसे रहित, विकल अंग, दुर्मति, विमन और स्थिरचित्त होता है ॥ 9 ॥

#### राहुफलम् ।

तिनोङ्गोक्ठतं न त्यत्रेदा व्रतानि त्यत्रेत्सोदरान्नैव चाति-शियत्वात् । रतिः कीतुके यस्य तस्यास्ति भाग्ये शयानं सुखं वन्दिनो बोधयन्ति ॥ ८ ॥

जो नदम राहु हो तो वह मनुष्य जो अंगीकार करे उसको वा बतोंको त्याग न करे और अतिशिय होनेके कारण श्राताओंको नहीं त्यागता है, रितमें की तुकवाला होता है, श्रयनसे बंदीजन उसको जगाते हैं॥ ८॥

केतुफलम्।

यदा धर्मनः केतवो धर्मनाशं सुतीर्थे मति न्लेच्छतो लाभवृद्धिम् । शरीरे व्यथा बाहुरीगं विधत्ते तपोदानतो हास्यवृद्धिं करोति॥९॥

जो वर्मस्थानमें केतु हो तो धर्म नाझ, तीर्थमें मित म्लेच्छसे लाभ-बृद्धि हो, देहमें व्यथा, वाहुमें रोग तप वा दानसे हास्यवृद्धि हो ॥ ९॥

इति ग्रहफल ।

# अथ नंवममवनेशफलम्।

तनुगते नवपाधियतौ गुरौ सुरविनायकपूजनतत्ररः । सुक्रतवान्कपणो नृशकर्षकत्रमृतियुतो मितभुक्स नरः शुचिः। १४

जो धर्म स्थानका अधिपति ततु स्थानमें स्थित हो तो वह मतुष्य देवता विनायकके पूजनमें तत्पर सुकृत युक्त, कृपण तृप कर्म करने-वाला, स्मृतियुक्त, परिमित भोजन करनेवाला, पवित्र होता है ॥ १ ॥ नवमपे धनभावगने बनी स तु सुशीलसुनश्च नरः शुचिः । गतियुतश्च चतुष्यदगीहितो व्यययुनः शमसाधनतत्नरः ॥ २ ॥

जो नवमेश धनस्यानमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य वतयुक्त सुशीस्त्र पुत्रवाला पवित्र होता है, गतिमान चौपायोंसे पीडित, व्यययुक्त शान्तिसाधनमें तत्पर होताहै ॥ २ ॥

सुकतने सहजस्थलने तथा भवति रूपयुतो जनवङ्घभः। स्वजनबन्धुजनप्रतिपालको विदितकर्मकरो यदि जीवितः॥३॥

जो नवमेश सहजस्थानमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य रूपवान, जनोंका पिय होता है तथा स्वजन वंधुजनका प्रतिपालक और जीवित रहे तो विदित कर्म करनेवाला होता है ॥ ३ ॥

हिनुकभावगरे सुक्रतेश्वरे बुधसुहृत्पितृपूजनतत्परः । भवति तीर्थग्तः सुरमक्तिमाजिखिलिलिनगरः स समृद्धिमान्॥४॥

जो नवमेश चौथे स्थानमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य पंहित, सुहृद और पिताके पूजनमें तत्पर होता है तथा तीथोंने रत, देवताओंकी भक्ति करनेवाला संपूर्ण मित्रोंमें तत्पर, समृद्धिमान होता है ॥ ४ ॥ सुकतपे तनयस्थलों यदा सुरमहीसुरभावयुतो नगः । प्रकृतिसुन्दरतामितिमान्नरों मधुरवाकनयाश्च भवन्ति हि ॥ ५ ॥ जो धर्मपति पश्चमस्थानमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य देवता और माझ-णोंमें भाव रक्खे तथा स्वभावसे सुन्दर और बुद्धिमान हो मधुरवाणी-बाले पुत्रोंसे युक्त होता है ॥ ५ ॥

नवमपे रिपुगे रिपुसंयुतः प्रणयक्ठद्विकलः कथितः शुचिः । विकतदर्शनभाक्त तथा खलो भवति निन्दितकीर्तियुतो नरः॥६॥

जो नवमस्थानका पति षष्ठस्थानमें माप्त हो तो वह पुरुष शत्रुओंसे युक्त, प्रणय करनेवाला, विकल तथा पवित्र हो, विकृत दर्शनवाला, इष्ट, निंदित कीर्तिवाला होता है ॥ ६ ॥

नवमने मदने वनितासुखं वचनक चतुरा धनसंयुता ।

भवति रागवती किल सुन्दरी सुक्तकर्मरता बहुशीलिनी ॥ ७ ॥

जो नवमेश सप्तम हो तो उस पुरुषको स्त्रीका सुख हो, वचन रचने बाला हो और तिसकी स्त्री चतुरा धनवती रागवती सुकृत कर्ममें तत्पर बहुत शीलवाली होती है ॥ ७ ॥

भवति दुष्टत तुर्जनवञ्चको मृतिगते सुक्रताधिपतौ यदा ।

खलजनः सुकते रहितः शठो विट्सख्य तथैव नपुंसकः॥ ८॥

जो धर्मपति अष्टम हो तो वह पुरुष दुष्ट शरीर, जनवंचक तथा खळ होता है। अच्छे पुरुष सज्जनोंकी संगतिसे रहित, शठ, कामि-योंकी संगतिशाला नपुंसक होता है ॥ ८॥

सुक्रतभावपतिनेवमे स्थितौ भवति बन्धुजनैः सहितः शुचिः । अरुचित्रश्च विवादकरो जनो ग्रहसुहृतस्वजनेषु रतः सदा ॥९॥

जो धर्मेश धर्मस्थानमें ही स्थित हो तो वह पुरुष बन्धुजनयुक्त पवित्र होता है, अरुचिसे विवाद करनेवाला, दुरु, सुहृद और अपने जनोंसे प्रीति करनेवाला होता है ॥ ९ ॥

बुपतिकर्मकरो नृपवित्तयुक्सुकृतकर्मकरो जननीपरः

विदितकर्षकरः सुक्रताथियो गगनग पुरुषो भवति धुवम् ॥ १०॥

जिसके धर्मपति दशन भवनमें हो वह पुरुष राजाका कर्म करनेवाला और राजाके धनसे युक्त हो तथा श्रेष्ठ कर्म और माताकी सेवामें तत्पर विख्यात कर्म करनेवाला होता है ॥ १० ॥

भवति कर्मकरो बहुनायकः सुक्रतवान्बहुदानपरः पुमान् । धनपतिर्नृपतेर्बहुवित्तमुक्सुक्रतपे भवगेहगते सदा ॥ ११ ॥

जो धर्मेश ग्यारहवें घरमें हो तो कर्म करनेवाला बहुतोंका स्वामी पुण्य-वान, बहुत दान देनेवाला, धनपति राजासे बहुत धन पानेवाला होता है ११ व्ययगतः सुक्रताचिपतिर्घदा भवति मानयुतः परदेशगः । मतियुतस्त्वतिसुंदरदेहयुग्यदि खलाच खगादिह धूर्ते कः ॥ १२ ॥

जो धर्मपाति बारहवें हो तो वह मनुष्य मानयुक्त परदेशों रहने-वाला हो, मतिमान, अतिसुन्दर देहवाला होता है खलप्रह हो तो धूर्त होता है ॥ १२ ॥

इति नवमभावाधिपतिफलम् ।

अथ दृष्टिफलम् । सूर्यदृष्टिफलम् ।

नवसभाव इहैव निरीक्षिते दिनकरेण सुखं न भवेत्सियाः। तदन्त पापरतो न तपो यदा तदनु वृद्धतनौ सकलं सुखम् ॥१॥

जो नवम भावको सुर्य देखता हो तो वह पुरुष स्त्रीसुखसे रहित हो, युवावस्थामें कुछ पापरत हो और तप न करे पीछे वृद्ध शरीर होनेपर सम्पूर्ण सुख होते हैं ॥ १ ॥

चन्द्रद्दाष्ट्रिफडम् ।

धर्मसद्गीन तु चन्द्रवीक्षिते चान्यदेशगतराजपुत्रकः । बन्धुमौक्यमपि चार्थतो दयाद्रव्यहीनपुरुषो यशः काचित् ॥२॥

जो धर्मभावको चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष अन्य देशों हैं विचरता हुआ राजपुत्र हो, बन्धुजनोंसे सुख पावे, वह पुरुष दया दन्यसे हीन हो कुछ यश मिले ॥ २ ॥

### भीमदृष्टिफलम् ।

भाग्यनामभवने कुजेक्षिते भाग्यवृद्धिरिप वै नरस्य हि । शालकेन सह सत्यनाशनं धर्मयुक्तमपि चोत्रनासुखम् ॥ ३ ॥

जो भाग्यस्थानको मंगल देखता हो तो उस मनुष्यके भाग्यकी वृद्धि हो, साला सहित सत्य नाश हो, धर्मयुक्त सुखमें अति उप्रता हो, पश्चात् सुख होने ॥ ३ ॥

## बुधहृष्टिफलम् ।

भाग्यसम् यदि चेन्दुनेक्षिते पुत्रसीरूययुगथो च भाग्यवान् । अन्यदेशगतराजपूजितो मानुषो भवति सन्ततं सुखी ॥ ४ ॥

जो बुधकी दृष्टि हो तो वह मनुष्य पुत्रके सुखसे युक्त भाग्यवान् होता है, दूसरे दैशमें जाकर राजासे मान पानेवाला तथा धर्ममें रत निरंतर सुखी होता है ॥ ४॥

### गुरुदृष्टिफलम् ।

भाग्ये यथा देवपुरोहितेक्षिते धर्मप्रदृद्धिः सुसराज्यकामः । शासेषु नैपुण्यमथो सदा भवेत्स निर्धणो राजधनान्वितः सदा॥५॥

जो भाग्यस्थानको देवगुरु देखता हो तो उस पुरुषकी धर्मवृद्धि, सुख राज्यकी प्राप्ति हो, सम्पूर्ण शास्त्रमें निपुणता, निर्द्युणता, सदा राजा वा पिताके धनसे युक्त होता है।। ५।।

# भृगुरुष्टिफडम्।

भाग्यसम् यदि भागेंवेक्षितं भाग्यमृद्धिमथवा करोति हि । अन्यदेशगतजीविकायुतथान्यदेशनृपतेर्जयः सदा ॥ ६ ॥

जो भाग्यस्थानको ग्रक देखे तो उस मनुष्यके भाग्यकी वृद्धि करनेवाला होता है, दूसरे देशमें जानेसे उस मनुष्यको जीविका प्राप्त हो, दूसरे राजासे सदा जय मिले ॥ ६॥

#### शनिदृष्टिफळम्।

भाग्यभाव इनमृत्तवीक्षिते तस्य भाग्यवशतो यशो भवेत् । बन्धुहीनः परदेशतः सुखी धर्महीनः पुरुषः पराक्रमी ॥ ७ ॥

भाग्यस्थानको शनि देखता हो तो तिस पुरुषके भाग्यवशसे यश होता है और पुरुष बंधुहीन परदेशमें सुखी, धर्महीन और पराक्रमी होता है ७ राहुदृष्टिफलम्।

नवमसम्म हि राहुनिरीक्षितं नववधूषु विलासयुतः सदा । निजसहोदरतोऽतिनिपीडनं सुनसुनार्थयुतश्च नरः सुस्ती ।। ८ ॥ जो नवमस्थानको राहु देखता हो तो वह पुरुष नववधुओंमें विलास करनेवाला होता है अपने भाइयोंसे अति पीडा हो और पुत्रादिसे युक्ताहोकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ८ ॥ इति दष्टिफलम् ।

### अथ वर्षसंख्या।

तीर्थश्च धर्मकदिनो नवमेथ चन्द्रस्तीर्थ नखेमृगिह वातभयं च चके । गोक्ष्यब्दमातृमृतिमिन्दुसुतोऽथ जीवह्तिष्यब्दके पितृमृतिं च मितोऽत्र लक्ष्मीम् । शनिराहुकेतुभिवेषेतातभयम् ॥ १ ॥

सूर्यदशा वर्ष ९ तीर्थ व धर्म करे, चन्द्रमाकी २० वर्ष तीर्थ करे, मंगलकी १४ वर्ष वातरोगसे भय हो, बुध २९ वर्ष माट्कष्ट वा मृति हो, गुरु १५ वर्ष पिताको अरिष्ट वा मृति, शुक्र २ वर्ष लक्ष्मीकी प्राप्ति हो, शनि राहु केतु १४ वर्ष तातभय करें ॥ १ ॥

अथ विचारः।

मूर्तेश्वापि निशापतेश्व नवमो भाग्यालयः कीर्तितः वत्स्वस्वामिस्तिक्षितः प्रकुरुते भाग्यं स्वदेशोद्यम् चेदन्यैर्विषयांतरेऽत्र शुभदाः स्वोचादिगाः सर्वदा कुर्युर्भाग्यविवर्धनन्तु विवला दुःखोपलब्धि पराम् ॥ १ ॥

जन्मलप्रसे वा चन्द्रमासे जो नवम स्थान है वह भाग्यभाव कहाता है यदि वह अपने स्वामीसे युक्त वा दृष्ट हो तो निज देशमें भाग्यका उद्य हो और यदि अन्य प्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो पर देशमें भाग्यका उदय हो यदि योगकारक प्रह अपने उच्च वा मूल-त्रिकोण आदिमें हों तो सर्वदा भाग्योदय रहे और यदि बल्हीन हों तो अत्यन्त दुःख हो ॥ १॥

भाग्येश्वरो भाग्यगतो बह्थ्येयोवाधित्रीयो नत्रमं प्रपश्येत् । यस्य प्रसुतौ स च भाग्यशाली विज्ञासयुक्तो बहुलार्थयुकः ॥२॥

जिसके जन्मकालमें भाग्यपति भाग्यस्यानमें स्थित हो या अधिकः बलवान् होकर नवम घरको देखता हो तो वह मनुष्य भाग्यशाली हो, विलासयुक्त बहुतसे अर्थीसे युक्त होता है ॥ २ ॥

चेद्भाग्यगामी खचरः स्वगेहे सौम्येक्षितो यस्य नरस्य सुनी । भाग्याधिशाली स्वकुलावतंस्रो हंसो यथा मानसराजमानः। ३। ।

जिसके जन्मकालमें भाग्येश अपने घरमें हो और शुभ प्रहोंकी उसपर दृष्टि हो तो वह पुरुष भाग्यशाली तथा अपने कुलमें प्रतिष्ठित होता है, जैसे मानस सरोवरमें इंस ॥ ३ ॥

पूर्णेन्दुयुक्ती रिवभूमिपुत्री भाग्यस्थिती सत्त्वसमन्विती च । वंशानुमानात्सचिवं नृपंच कुर्वेति ते सीम्यदृशा विशेषात् ।। ।।।

जो सूर्य मंगल पूर्ण चन्द्रमासे युक्त हों और वे बली होकर भाग्य स्थानमें स्थित हों तो वह वंशके अनुमानसे राजाका मन्त्री हो और शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो विशेषतासे हो ॥ ४ ॥ स्वोबोपगो भाग्यगृहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते स लक्ष्म्या । सौम्येक्षितोऽसौ यदि भूमिपालं दन्तावलोत्कष्टविलासशीलम् ५

जो भाग्यस्थानमें अपनी उच्च राशिका कोई ग्रह हो तो उस मनुष्यको रूक्मीका योग करता है और वह शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो तो राजा हो तथा हाथियोंमें अधिक विलास करनेवाला होता है ॥ ५ ॥

द्वाविंशे रविणा फलं हि कथितं चन्दे चतुर्विंशति-रष्टाविंशति भूमिनंदनसमा दन्ताश्च सीम्ये स्मृताः । जीवे षोडश पञ्चविंशति भृगी षद्त्रिंश सीरी स्मृताः कर्मेशो यदि कर्मगः फलमिदं लाभोदये संस्मृतम् ॥ ६ ॥

सूर्यके २२ वर्ष, चन्द्रके २४ वर्ष, मंगलके २८ वर्ष, बुधके ३२ वर्ष चहरूपतिके १६ वर्ष शुक्रके २५ वर्ष शनिके ३६ वर्ष हैं कर्मेश जैसे स्थानमें न्नाप्त होता है वैसा लामादिफल करता है ॥ ६ ॥

इति भाग्यभावविवरणं समाप्तम् ।

## अथ द्शमभावविचारः।

अथ दरामं कर्मभवनममुकारूयममुकदैवतममुक्रयहयुतं स्वस्वामिना युतं दृष्टं च वाऽन्येः शुभाशुभैषदैर्देष्टं युतं न बेति ॥ १ ॥

दशम कर्मभवन है इसमें अमुक देवता ग्रह्योग निज स्वामीसे देखा गया है यानहीं या शुभाशुभ ग्रहोंकी दृष्टि है या नहीं पूर्ववत् देखना चाहिये ॥ १ ॥

वत्र विद्योकनीयानि । व्यापार मुद्रानुपमानराज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्तथैव । महत्पराप्तिः खळ सर्वमेतद्राज्याभिधाने भवने विचार्यम् ॥ ९ ॥ व्यापार, सुद्रा, राजासे मान, राज्य, प्रयोजन, पिता, बडे पद्की प्राप्ति यह सर्वे दशम घरसे विचारना चाहिये ॥ १ ॥ तत्र उपकल्प ।

मेषाभिधः कर्मगृहे यदि स्यात्करोति कर्मप्रवरं सुहष्टम् । पशुन्यह्रपं च नृपातुरकं सुनिन्दिनं साधुजनस्य लोके ॥ १ ॥

कर्मस्यानमें मेष लग्न हो तो वह पुरुष सदा श्रेष्ठ कर्म करे हर्षवान्, जुगली करनेवाला तथा राजोंमें भनुरक्त हो, निंदित हो, साधुजनोंका मान्य करे ॥ १ ॥

बुषेऽम्बरस्थे पकरोति कर्म व्ययात्मकं साधुजनानुकम्पम् । दिजेम्ब्रदेवातिथियूजकं च ज्ञानात्मकं प्रीतिकरं सतां च ॥ २।।

जो कर्मस्थानमें वृष लग्न हो तो वह मनुष्य खर्चके कार्य और साधुजनोंमें दया करे, ब्राह्मण, देवता, अतिथियोंका प्रेमी ज्ञानात्मक सत्युरुवोंसे प्रीति करनेवाला होता है ॥ २ ॥

सुग्मेऽम्बरस्थे प्रकरोति मर्त्यः कर्मे प्रधानं गुरुभिः प्रदिष्टम् । कीर्त्योन्वितं प्रीतिकरं जनानां प्रभासमेतं छिषजं सदैव ॥ ३॥

जो कर्मस्थानमें मिथुन छन्न हो तो वह मनुष्य ग्रुरुजनोंके कहे प्रधान कर्म करे, कीर्तिसे युक्त मनुष्योंके प्रीतिदायक कांतियुक्त तम कृषिच्यापार भी करे॥ २॥

कर्केऽम्बरस्थं प्रकरोति मर्त्यः कर्म प्रपारामतडागजातम् । विचित्रवापीतरुवृन्दनं च कूपादिधर्वैकारं मदैव ॥ ४ ॥

जो कर्मस्थानमें कर्क छप्न हो तो वह मनुष्य वापी बगीचे तालाब संबंधी कर्म करे, अनेक विचित्र बावडी वृक्ष स्थापित करे और निरंतर इन्हीं कर्मोंमें रत रहे ॥ ४ ॥

सिंहेऽम्बरस्थे क्रुरुते मनुष्यो रौदं स्वापं विक्रतं च कर्म। सपौरुषं प्रापणमेव नित्यं वधात्मकं निन्दितमेव पुंसाम् ॥ ५॥ कर्मस्थानमें सिंह लग्न हो तो वह मनुष्य रीद्र तथा पापयुक्त विकृत कर्म करे और पुरुवार्थते माप्ति करे तथा वध बन्धनके निन्दित कर्म नित्य करे ॥ ६ ॥

नभःस्थलस्थस्त्वथ षष्ठराशिःकरोति कर्मज्ञमिनो मनुष्यम् । स्त्रीराजभारो जववान्निरुक्च सुरूपयोषिन्नितरां धनी च ॥ ६॥

जो कर्ममें कन्या राशि हो तो वह मनुष्य कर्मोंका करनेवाला हो, स्त्री राजका भार माननेवाला, वेगवान् रोगरहित हो, स्त्री उसकी सुन्द्र हो और वह अत्यन्त धनवान् होता है ॥ ६ ॥

तुलाधरे व्योमगते मनुष्यो वाणिज्यकर्पत्रचुरं करोति । धर्मात्मकं चापि नयेन युक्तं सतामभीष्टं परमं पदं च ॥ ७॥

जो बुला लग्न द्रशम घरमें हो तो वह मनुष्य अनेक वाणिज्य कर्म करता है और धर्मात्मक नीतिसे युक्त, सत्पुरुषोंसे अमेष्टिकी प्राप्ति तथा परम पदकी प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥

कीटेऽन्बरस्थे प्रकरोति कर्ने पुनानसुदुष्टैः पुरुषेः समानस् । पीडाकरं देव प्रहदिनानां सुनिर्देषं नीतिविवर्जितं च ॥ ८ ॥

जो दशम भवनमें वृश्चिक छप्न हों तो वह पुरुष दुष्ट पुरुषों की समान कर्म करे तथा देव ग्रुरु और ब्राह्मणोंको पीडा देनेवाले दया और नीतिसे राहित कर्मीको करे॥ ८॥

चापेऽम्बरस्थे प्रकरोति कर्म सेवात्मकं चौर्ययुतं मनुष्यः। परोपकारात्मकमोजसादयं नृपात्मकं मृरियशःसमेतम् ॥ ९ ॥

जो दशम स्थानमें धनुष लग्न हो तो वह मनुष्य सेवा और चौर्य कर्म करे तथा परोपकार पराक्रम नृपात्मक और वढे यशसे युक्त कर्मोंका करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ मृनेऽम्बरस्थे प्रचुरप्रतापं कर्नप्रधानं कुरुते मनुष्यम् । सुनिर्देयं बन्धुवधैः समेतं धर्मेण होनं खलसम्मतं च ॥ १०॥

जो दशम स्थानमें मकर छप्न हो तो वह पुरुष अधिक प्रतापी, कर्म-प्रधान होता है और वह दयाहीन बन्धुओंके वधसे युक्त, धर्महीन, खळ पुरुषोंके सम्मत कर्म करता है ॥ १० ॥ पटेडम्बरस्थे च करोति कर्भ प्रयाणसक्तं प्रवश्चनार्थम् । पाखण्डधर्मान्वितामिष्ठळोभादिश्वासहीनं जनताविरुद्धम् ॥ १ १ ॥

जो दशसस्थानमें कुंभ लग्न हो तो वह मनुष्य गमनागमनकर्म दूसरोंके वंचन करनेके निमित्त करे तथा इष्टके लोभसे पाखण्ड धर्म युक्त, विश्वासहीन, जतविरुद्ध कर्म करे॥ ११॥ मीने उम्बरस्थे च करोति मर्द्यः कुलोचितं कर्म गुरुप्रदिष्टम्। कीर्द्योन्वितं सुस्थिरगादरेण नानाद्विजाराधनसंस्थितं च॥ १२॥

जो दशमस्थानमें मीन लग्न हो तो वह पुरुष कुलधर्मानुसारी गुरू-मदिष्ट कर्म करे तथा कीर्ति और स्थिरतासे युक्त, आदरपूर्वक अनेक बाह्मणोंकी आराधनासे युक्त कर्म करे॥ १२॥

रतिकर्मभावे लग्नफलम् ।

### अथ प्रइफलम्।

सूर्यफलम् ।

सदुदिवाहनधनागमनानि नूनं भूपप्रसादसुत सौरूयसप-निवतानि । माधूपकारकरणं मणिभूषणानि मेषूरणे दिनमणिः कुरुते नराणाम् ॥ १ ॥

जिसके कर्मस्थानमें सूर्य हो तो वह मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि, वाहन और धनके आगमसे सदा युक्त रहे, तथा राजाको प्रसन्नता और पुत्रोंक

सुलसे युक्त हो, साधुओंका उपकार करनेवाळा, मणियोंसे युक्त आभूषणवाला होता है ॥ १ ॥

चन्द्रफल्म् ।

क्षोणीपालादर्थलियि विशाला कीर्तिर्मूर्तिः सत्त्वसन्तोषयुक्ता । चञ्चलक्ष्मीः शीलतंशालिनी स्यान्मानस्थाने यामिनीनायकथ्वेत्॥

जो कर्मस्यानमें चन्द्रमा हो तो राजीते विशेष धनकी प्राप्ति हो और उसकी विशाल कीर्ति हो, तथा सत्त्व और सन्तेषसे युक्त हो और उसके शीलतंपन्न शोभायमान लक्ष्मी होती है ॥ २ ॥

भौमफलम् ।

विश्वंभराप्राप्तिमथो धनित्वं सत्साहतं परजनोपकती प्रयत्नम् । चश्चद्विमुग्गराणिद्विमागमांश्व मेषुरणे धरणिनः कुहते नराणाम् ॥ ३ ॥

जिसके कर्मस्यानमें मंगछ स्थित हो तो उस' मनुष्यको पृथ्वीकी माप्ति हो, धनी हो, श्रेष्ठ साहतते युक्त हो दूतरे जगांके उपकारमें भयत्न करनेव छा तथा सुन्दर भूगण मणि ओर द्रव्यके आगमसे बुक्त होता है ॥ ३ ॥

### बुधफढम् ।

ज्ञाताऽत्यन्त श्रेष्ठकर्ना मनुष्यो नानासंयत्यंयुनी राजगान्यः । चञ्चङीलावाग्यिलासाविशाली मानस्थाने बोधने वर्त्तनाने ॥४॥

जो दशमभावमें चुव हो तो वह मतुष्य ज्ञाता, अत्यन्त श्रेष्ठ कर्म करनेवाला, अनेक सम्पत्तिते युक्त, राजमान्य सुन्दर छीलासे युक्त, वाणीके विलासमें चतुर होता है ॥ ४ ॥

गुरुफलम्।

सदा नचिह्नोत्तमवाहनानि मित्रात्म नश्रीरमणीसुखानि । यशोविवृद्धिर्वेहुधा जगत्यां राज्ये सुरेज्ये विनयं नराणाम् ५ द्शम भवनमें गुरु हो तो श्रेष्ठ राजांक चिह्न, उत्तम वाहन, मित्र, पुत्र लक्ष्मी स्नीसुलकी प्राप्ति जगत्में यशकी वृद्धि बहुत होती है और विजय प्राप्त होता है ॥ ५॥

### भृगुफ्छम्।

सोभाग्यसन्मानविराजमानः कान्तासुतत्रीतिरतीव नित्यम् । भृगोः सुते राज्यगते नरः स्यात्स्नानाचेनध्यानविराजनानः॥६॥

जो दशम स्थानमें शुक्र हो तो वह पुरुष सीमाग्य और सन्मानसे विराजमान स्त्री पुत्रमें अत्यन्त प्रीतिमान, स्नान अर्चन और ध्यानसे युक्त होता है ॥ ६ ॥

### शनिफलम्।

राज्ञः प्रधानमतिनीतियुतं विनीतं संयाम चन्दनपुरादांधि-कारयुक्तम् । कुर्योत्मरं सुखनरं द्रविणेन पूर्णे मेषूरणे हि तरणेस्तनुज्ञः करोति ॥ ७ ॥

जो कर्म स्थानमें शनि हो तो वह पुरुष राजाका मन्त्री, नीतियुक्त , विनीत, संप्राममें चतुर, चन्दनचर्चित, पुरके अधिकारमें युक्त, सुली स्वीर धनसे पूर्ण होता है ॥ ७ ॥

#### राहुफळम्।

षनायुनता न्यूनता च प्रतापे ननैव्यक्तिछोऽसौ सुखं नातिशेते । सुहृहुःखरम्यो जलाच्छीतलस्यं पुनः खे तमो यस्य सकूरकर्मा ८

जो पुरुषके दशम भावमें राहु हो तो वह पुरुष धनादिमें म्यून, मतापहीन और जनोंमें ज्याकुछ हो, सुखते शयन न करसके, मित्रोंके दुःखते दग्ध रहे, कूर कर्मोंका करनेवाळा हो, जलते अति श्रीतळता माने।। ८।।

### केतुकलम्।

वितुनी सुलं कर्मेगा यस्य केतुः स्वयं दुर्भेगो मातृनाशं

करोति । तथा वाहनैः पीडितोरुभंवेत्स यदा वैणिकः कन्यकास्थोऽसितेष्टः ॥ ९ ॥

जितके कर्मस्थानमें केतु हो उस पुरुषको पितासे सुख न मिछे, स्वयं दुर्भागी होकर माताका नाश करता है, वाहनसे उसकी जंबा पीडित रहें, जो कन्याका हो तो वीणा बजानेवाळा और कृष्ण पदार्थोंमें रुचि करनेवाळा होता है ॥ ९ ॥ इति कर्ममावे प्रहफ्कम् ।

## अथा दशमभवने शफलम्।

दशमपे तत्त्रेग जननीसुखं पितरि भक्तिपरः सुखसंयुतः । स्रुख्योर्भहुदुःखपरः खलो जनकवञ्चनक्रच सुखान्वितः ॥१॥

जो दशमपति तनुस्थानमें हो तो उस पुरुषको मातासे सुख हों, पिताकी भक्तिमें तत्पर और सुखसे युक्त होता है और कूर ग्रह हों ती बहुत दुःख युक्त, दुष्ट तथा मनुष्योंका वंचक और सुखी होता है ॥ १॥

भवति विचगते गगनाधिषे जनकमातृ सुखं शुभखेचरैः। काँठनदुष्टवचस्तनु सङ्गरः सुतनुकर्मकरो धनवान्भवेत् ॥ २ ॥

जो कमेंश धनस्थानमें हो और वह ग्रुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो वह पुरुष माता पिताको सुखदायक होता है, कठिन दृष्ट वचन बोलनेवाला सुन्दर शरीर अच्छे कर्म करनेवाला धनी होता है ॥ २ ॥

स्वजनमातृविरोधकरः सदा बहुलभेवककर्मकरो भवेत् । तदन्तु मातुलपुत्रसुखोलपको न हि समर्थवपुः पृथुकर्मणि॥३॥

यदि कर्मैश तीसरे घरमें हो तो वह पुरुष स्वजन और मातासे बिरोध करनेवाला, सेवकोंके अनेक कर्म करनेवाला, मामाके पुत्रसे बोडा सुख पानेवाला, बडे कर्म करनेमें असमर्थ होता है ॥ ३ ॥ दशमपेऽम्ब्रगते नितरां सुस्ति पितरि मातरि पोषणतत्परः । सक्छछोकदशामपि तापक्रज्ञृपतिसंभवछाभविभूषितः ॥ ४ ॥

जो दशमपित चतुर्थस्थानमें हो तो वह पुरुष अत्यन्त सुखी, पिता माताका पोषण करनेवाला होता है, सब लोककी दशासे तप्त होनेवाला, राजाके पक्षते लाभ प्राप्त करनेवाला होता है ॥ ४ ॥

भवति सुन्दरकर्मकरो नरो नृवितिलाभयुतोऽप्यतिभोगवान् । विमलगानकलाकुशलः स्मृतो गगनपे सुतगेऽल्पसुखी नरः ॥५॥

जो कर्मेश पश्चम हो तो वह मनुष्य सुन्दर कर्म करनेवाला, राजासे राभ प्राप्त करनेवाला, आति भोगवान, श्रेष्ठ गीतगानकी कलामें कुशल और थोडे सुखसे युक्त होता है ॥ ५ ॥

रिपुगृहे दशमाथिपतौ गदी नृपतिवैरकरश्च विवादकत् । प्रवलकामपरोऽप्यथ भाग्यतो रिपुगणाद्यदि जीवति जीवति ६।।

जो कर्मेश छडे हो तो वह पुरुष रोगी, राजोंसे वैर तथा विशव करनेवाला हो और वह अत्यन्त कामासक होकर भी दैववश यदि श्राष्ट्रसमूहसे नष्ट जीवन न हो तो जीवित रहे ॥ ६ ॥ सुतवती बहुद्धपसमन्विता रमणमातिर भक्तिसमन्विता । भवति तस्य जनस्य निरंतरं प्रियतमाऽम्बरपे द्यितां गते ॥७॥

जो कमेंश दशमपात सप्तम स्थानमें हो तो उस पुरुषकी स्त्री रूपवती, पुत्रवती होती है तथा पति और सासमें भक्ति करनेवाली, अत्यन्त त्रिय होती है ॥ ७ ॥

अतिखलोऽनृतवाक्कपटी नरस्तरनु चोरकलाकुशलः सदा । जननिवीडनतापकरः सदा दशमपे निधने तनुजीवितः ॥ ८ ॥

जो कर्मेश अष्टन हो तो वह पुरुष अत्यन्त दुष्ट, झूंठा, कपटी, चोर-कलानें कुशल,माताके क्लेशमें दुःख करनेवाला और लघुजीवी होता हैं भवति ना सुभगस्तनुजः सदा शुभसहोदरमित्रपराक्रमी । दशमप नवमस्थलगे नरः सततसत्यवचा वसुशालितः ॥ ९ ॥

जो कर्मेश नवम हो तो वह मनुष्य सुन्दर शरीर, सहोदर मित्रोंसे युक्त पराक्रमी होता है, वह निरन्तर सत्यवचन बोळनेवाळा तथा धनसे युक्त होता है ॥ ९॥

जनिसोरूपकरः शुभदः शुभो भवति मातृकुलेषु रतः सुधीः । अतिपदुः प्रवलो दशमाधिषे स्वगृहगे नृपमानधनान्वितः ॥ १०॥

जो कमेंश दशमस्थानमें प्राप्त हो तो वह मनुष्य माताको सुख दायक, शुभ, मातृकुलमें प्रीति करनेवाला बुद्धिमान होता है, अति-बतुर और बलिष्ठ हो, अपने घरका हो तो राजासे मान और धनकी प्राप्तिवाला होता है ॥ १०॥

विजयलाभयुतः प्रमदान्वितः परपराजयतो वसुलाभवान् । सुतसुतानुगतो भवगे गृहे दशमपे वहुभृत्ययुतो नरः ॥ ११ ॥

जो कर्मेश ग्यारहवें स्थानमें हो तो वह पुरुष विजयलाभसे युक्त, सीमान, दूसरेका पराजय करनेसे धनकी प्राप्ति तथा पुत्र कन्या सीर मृत्योंसे युक्त होता है ॥ ११ ॥

नुपतिकर्मकरो निजवीर्ययुग्जननिसौख्यविवर्जितवक्रधीः । दशमपे व्ययगे प्रदेशवान्व्ययपुरश्च तथा सुभगः स्वयम्॥१२॥

जो चारहवें कर्मेंश हो तो वह पुरुष अपने पराक्रमसे नृपतिके समान कर्म करे, माताके सुखसे रहित, कुटिलबुद्धि, परदेशमें रहने-बाह्या, खर्चीला और सुभग होता है ॥ १२॥

रति दशमाधिपफलम् ।

# अथ दृष्टिफलम् । सूर्यदृष्टिफलम् ।

कर्मनमित रवेपेरि हृष्टिः कर्मसिद्धिसहितः स नरः स्यात् । आग एव नयसि भ्रियतेऽस्विका स्वीयभद्माने तथे। चगते सुलम् १

जो कर्म स्थानमें सूर्यकी दृष्टि हो तो वह मनुष्य सदा कमोंकी सिद्धिसे युक्त होता है आदि अवस्थामें माताका मरण हो, यदि अपनी शिश्व वा उचका हो तो सुख मिले॥ १॥

चन्द्रदृष्टिफलम्।

कर्मनद्भित सतीन्दुवीक्षिते स्याचतुष्पदकुरुोपजीवकः।
प्रत्रदारवनसौरूप दो नृणां पितृबन्धुसुखधर्मवर्जितः ॥ २ ॥
जो कर्ममावमें चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो वह म्नुष्य चौपायोंके कर्मसे
जीविका करे उस मनुष्यको पुत्र, स्त्री, धनका सुख, पिता बंधुका
सुख हो, धर्मते हीन होता है ॥ २ ॥

भीमदृष्टिफलम् ।

कर्मभावभवने क्षके कुजे सर्वासिद्धिसमुपरिथतिः सुखम् । आतः मिवकमदशागमे नृणां जायते खलु महोदयो नरः ॥ ३ ॥

जो कर्मभादको मंगल देखता हो तो वह मनुष्य सब सिद्धियोंसे युक्त, सुखी, पराक्रमी, श्रेष्ठ प्रतापी हो अपनी दशामें भाग्योदयसे युक्त करता है ॥ ३ ॥

बुधहाष्ट्रिफलम् ।

द्श मभावगृहे बुधवीक्षितं कर्मजीविकविताकरो नरः। शाजमान्यनृषपूजितः मदा सौरूयदः पितृधनान्वितोद्यमी ॥४॥

जो कर्मस्यानको चुत्र देखता हो तो बह् पुरुष कर्मजीवी, कविता करनेशाला, पण्डित, राजमान्य, नृपपूजित सदा सुख देनेवाला, पिताके बनसे युक्त और उद्यमी होता है ॥ ४॥

#### बृह्यवन जातकम्।

#### गुरुद्द।ष्टिफलम् ।

कर्मतमानि सुरेज्यनीक्षिते कर्नसिद्धिरथ राजमंदिरे ।

पुत्रदानधनवर्जिनः सुखी दिव्यहर्म्य पुत्रम् पूर्वजाधिकः ॥ ५ ॥

जो कर्म स्थानको ग्रुह देखता हो तो वह पुरुष राजमंदिरसे अवस्य
अर्मसिद्धिको प्राप्त हो, पुत्र दान धनते रहित, सुखी, दिव्य महल्लमें
रहनेवाला, पूर्वजोंसे अधिक सुख पावे ॥ ६ ॥

## भृगु इष्टिफलम् ।

कर्मसम्मिन भृगुपति शितिते जीविका निज द्वां नृपालये । उत्तमाङ्गपरिपीडितो जनः पुत्र बन्धुसुखमद्भतं सदा ॥ ६ ॥ कर्मस्थानको यदि ग्रुक देखता हो तो वह मनुष्य अपने पुर वा गुजमंदिरसे कर्मसिद्धिको प्राप्त हो, उत्तमांगसे पीडित, पुत्र बंधुका अद्भुत सुख पावे ॥ ६ ॥

### शनिद्यष्टिफलम् ।

इसम प्रसित सीरिविलोकिते नितृति नाश हरो हि नरस्य तु । अतनुमातृ सुखं न च जीवित यदि जीवित भाग्ययुतो नरः ॥ ७॥ दशम भावको यदि शनि देखता हो तो उस मनुष्यके पिताका बाश करता है माताका थोडा सुख हो, अल्प जीवन हो यदि जीवे तो भाग्यवान होता है ॥ ७॥

### राहुदृष्टिफलम् ।

विहीसुतः कर्मगृहं च पश्यति कर्मसिद्धिमतुत्रां करोति च । बाल्यभावसमये वितुर्मृतिर्भोतृसौरू रमपि चाल्यमेव हि ।। ८ ।।

यदि राहुकी दृष्टि द्शम घरमें हो तो वह मतुष्य अत्यन्त कर्मसिद्धि करता है वाक्रमावमें ही विताका मरण हो, मातासे थोडा सुख होता है दा

### इति दष्टिफलम् ।

# अथ वर्षफलम्।

एकोनविंशति वियोगमिनोऽन्वरस्थ्यवन्द्रविवेदधनकत् सितिजो भवर्षे । शम्राद्भयं विदि हि गोकुशरद्धनं च जीवोऽक्रके धनमथो भृगुजोऽत्र सौख्यम् ॥ १ ॥ शनिराहुकेनुभिः शस्त्रभयं चास्ति ॥ २ ॥

सूर्यद्शा १९ वर्ष वियोग करे, चन्द्रमा ४३ वर्ष धनकी प्राप्ति करे, संगल २७ वर्ष शस्त्रसे भय, बुध १९ वर्ष धन प्राप्ति, गुरु १२ वर्ष धन प्राप्ति, शुक्र १२ वर्ष सुखकी प्राप्ति, शित राहु केतु २७ वर्ष शस्त्रभय करते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

### अध विचार:।

तनोः सकाशाद्दशमे शशाङ्कः वृत्तिर्भवेत्तस्य नरस्य नित्यम् । बानाकलाकोशलवाग्विलासेः सर्वोद्यमेः साहसकमीभेष्य ॥ १॥

जिसके लग्नसे दशम स्थानमें चन्द्रमा हो उस पुरुषकी नित्य बृत्ति हो अनेक कलाओंमें कुशलता, वाग्विलास, सब प्रकारके उद्यम और साहस युक्त कर्मोंके करनेसे नित्य जीविका होती है ॥ १ ॥ तनोः सकाशादशमे बलीयान्स्याजीवितं तस्य खगस्य वृत्त्या। बलान्विताद्रगंपतेस्तु यदा वृत्तिभेवेत्तस्य खगस्य पाके ॥ २ ॥

जन्मलग्नसे दशमस्थानमें बलिष्ठ ग्रह हो तो उस ग्रहकी वृत्तिसे मनुष्पका जीवन हो अथवा बलवान् वर्गपतिकी वृत्तिसे उसकी दशामें उसका जीवन होवे ॥ २ ॥

दिवामणिः कर्मि चन्द्रतन्वोर्द्रव्याण्यनेकोद्यपत्रियोगात् । सत्त्वाचिकत्वं नरनायकत्वं पृष्टत्वमङ्गे मनसः प्रमोदः ॥ ३ ॥

यदि लग्न वा चन्द्रमासे द्शमस्थानमें सूर्य स्थित हो तो वह मनुष्य अनेक प्रकारके उद्यमोंसे द्रव्यकी प्राप्ति करता है तथा बलकी अधिकता, मनुष्योंका अधिपतित्व, अंगमें पुष्टता और मनमें आनन्द होता है ॥ ३॥

लग्नेन्दुतः कर्मणि चेन्महीजः स्यात्साहसकीर्यनिषादवातः । नुनं नराणां विषयाभिसकिर्दूरे निवासः सहसा कदाचित् ।।४।१

लग्नसे वा चन्द्रमासे कर्म स्थानमें मंगल हो तो वह मनुष्य साहसी, क्रूरकर्मा, निषादोंकीसी वृत्ति करे तथा विषयोंमें आसक्त और दूर निवास करनेवाला होता है ॥ ४ ॥

लभेन्दुतः कर्मगो रौहिणेयः कुर्याद्भव्यं नायकत्वं बहूनाम् । शिल्पेऽभ्यासः साहसं सर्वकार्ये विद्वदृत्त्या जीवनं मानवानाम्।। ५

खन्न वा चन्द्रमासे कर्मस्थानमें बुध स्थित हो तो उस मनुष्यकों द्रव्यकी प्राप्ति और बहुत पुरुषोंका स्वामी हो, शिल्पविद्यामें अभ्यास करनेवाला, सब कार्योंमें साइसी, विद्वानोंकी वृत्तिसे जीविका करनेवाला होता है ॥ ५ ॥

विलयतः शीतमयूखतो वा माने मघोनः सचित्रो यदा स्यात् ।
नानाधनाभ्यागमनानि पुंसां विचित्रवृत्त्या नृपगौरवं च ।। ६ ॥

लग्नसे अथवा चन्द्रमासे बृहस्पति यदि दशम भावमें हो तो उस पुरुषोंको विचित्र वृत्तिसे अनेक मकारके धनकी प्राप्ति और राजासे गौरव होता है ॥ ६॥

होरायाश्र्य निशाकराद्भृगुमुतो मेषुरणे संस्थितो नानाशास्त्रकलाविलासविलसङ्ग्त्यादिशेज्जीवनम् । दाने साधुमतिं जयं विनयतां कामं धनाभ्यागमं मानं मानवनायकादविरलं शीलं विशालं यशः ॥ ७॥

इोरासे चन्द्रमासे शुक्र यदि दशमस्थानमें हो तो वह पुरुष अनेक आस कला विलास वृत्तिसे जीवन करनेवाला, दानमें श्रेष्ठमति, जय, नम्रता, यथेष्ट धनकी श्राप्ति, राजासे प्रतिष्ठा पानेवाला, उत्तम शीलसे युक्त और विशाल यशवाला होवे ॥ ७ ॥ होरायाश्व निशाकराइविद्युतः सुतै। खमध्यस्थितो वृत्तिं हीनतरां नरस्य कुरुते काश्ये शरीरे सदा । खोदं वादभयं च धान्यवनयोहीनत्वमुचैर्मनः श्विन्तोद्देगसमुद्रवेन चपछं शीछं च नो निर्मेष्ठस् ॥ ८॥

होरासे चन्द्रमासे शंनेश्वर दशम भावमें स्थित हो तो आजीविकाकी हीनता तथा शरीरमें कृशता हो, दुःख हो, विवादका भय हो, धन और धान्यको हीनता हो और मानसिक चिन्ताओंके उद्देगसे चपल हो तथा शील निर्मल न हो ॥ ८॥

सूर्यादिभिव्यानिखगैर्विलयादिन्दोः स्वापाके क्रमशो विकल्प्या । अर्थीपलिव्धिर्जनकाजजनन्याः शत्रोहितान्द्रातृकलत्रभृत्यात्।।९।।

खप्त वा चन्द्रमासे दशमस्थानमें सूर्यादि सात ग्रहोंमेंसे कोई ग्रह स्थित हो तो उस मनुष्यको क्रमसे पिता, माता, शर्त्र, मित्र, आता, स्त्री और मृत्यसे अपनी २ दशामें अर्थकी प्राप्ति कहना चाहिये ॥ ९ ॥ रवीन्दु उश्वास्यदमंस्थितांशे पतेस्तु वृत्या पारिकल्पनीयम् । सदीषधोणीदितृणैः सुवर्णेदिवामणिर्वृत्तिविधि विद्याद् ॥ ३० ॥

यदि लग्न और चन्द्रमासे कोई ग्रह दशम न हो तो लग्न चन्द्र और सूर्यसे दशमस्यानका स्वामी जिस नवमांशमें हो उस नवमांशका स्वामी को ग्रह है उसके तुल्य वृत्ति कहना अर्थात् लग्न चन्द्र और सूर्य इनसे दशमस्यानका स्वामी यदि सूर्यके नवमांशमें हो तो श्रेष्ठ औषध, जन, तृण और सुवर्ण आदिसे उस मनुष्यकी आजीविका होती है ॥ १०॥ मक्षत्रनाथोऽत्र कल्द्रनत्थ जलाशयोटगन्नकशिकियादेः।

कुजोऽश्रिमात्माहसभातुशबैः सोमात्मजः काव्यकलाकलापैः 🤊 🤋

यदि चन्द्रमाके नवमांशमें हो तो उस मनुष्यकी स्त्रीके सम्बन्धसे

कर्मसे और मंगछके नवांशमें हो तो अग्निकर्म साइस धातु (चांदी, सोना आदि) और शस्त्रकर्मसे, बुध हो तो काञ्यकलासनुहसे जीविका होती है ॥ ११॥

जीवो दिजन्माकरदेवधर्मैः शुको महिष्यादिकरौष्यरतैः । शतैश्वरो नीचतरप्रकारैः कुर्यान्नराणां खलु कर्मवृत्तिम् ॥१२॥

यदि बहस्पतिके नवमांशमें हो तो उन पुरुषकी ब्राह्मण, खान और देवताओंके धर्मसे वृत्ति होती है और शुक्रके नवमांशमें हो तो महिपी आदिसे तथा चाँदी और रत्नांसे जीविका होवे, यदि शनैश्वरके सवामांशमें हो तो नीच कर्मोंसे जीविका होती है ॥ १२॥

कर्भस्वामी यहा यस्य नवांशे परिवर्तते ।

तत्तुल्यकर्मणा वृत्तिं निर्दिशन्ति मनीषिणः ॥ ३३ ॥

दशमभावका स्वामी जिसके नवांशकमें हो उसीके तुल्य कर्मींसे खपनी आजीविका करता है ऐसा बुद्धिमान कहते हैं ॥ १३ ॥ मित्रारिंगेहोपगतैनभोगैस्ततस्ततोऽर्थः परिकल्पनीयः ।

हुक्के त्रिकोणे स्वगृहे पतक्के स्यादर्थिसिखिनिजवाहुवीर्यात् ॥ १४॥

जो पूर्वोक्त योगकारक ग्रह मित्र और शत्रुके घरमें स्थित हों तो उनसे वैसेही अर्थकी कल्पना करनी और सूर्य उच्च स्वक्षेत्र वा अपने मूळित्रिकोणमें हो तो वह मनुष्य निज बाहुबळसे धनकी प्राप्ति करता है ॥ १४ ॥

लमार्थे जानापगतेः सर्वार्थैः शुनैनेवे द्रुपनसौरूपमुचैः ।

बदीरितं पूर्वमुनिप्रवर्षेर्वलानुसारात्नारिचिन्तनीयम् ॥ १५ ॥

जो लग्न धन और लाभ स्थानमें बलयुक्त शुभग्रह पाप्त हो तो भूधनकी प्राप्ति होवे ऐसा पूर्व मुनिजनोंने कहा है बलके अनुसार सब ग्रहोंसे वस्तुओंका विचार करना चाहिये॥ १५॥

इति दशमभावविषरणं समाप्तम् ।

## भाषाटीकासमेतम्।

# अथैकादशभावकलम्।

अथैकादश लाभभवनममुकाल्यममुकदैवत्यममुकयहयुतं न वा । स्वामिना दृष्टं युतं न वाऽन्यैश्शुभाशुभैभेदेहेर्ष्टं व वेनि ॥

ग्यारहवाँ लाभस्थान है उसमें भी देवता ग्रह स्वामीकी दृष्टि अदृष्टि तथा ग्रुभाग्रुभ ग्रहोंका योग पूर्ववत् देखे॥

तत्र विलोकनीयानि ।

मजाश्वहेमाम्बरत्नजातमान्दोलिकामङ्गलमण्डलानि । लाभः किलास्मिन्नखिलैर्विचार्यमेतत्तु लागस्य गृहे महज्ञैः॥१॥

हाथी घोडा सुवर्ण वस्त्र रत्न सवारी मंगल मण्डल और लाभ यह सब कुछ विद्वानोंको ग्यारहर्वे वरसे विचारना चाहिये॥ १॥

तत्रादी लग्नफलम्।

लामाश्रिने सत्यथ मेषसभौ चतुष्पदोत्थं प्रकरोति लाभम् । तथा नराणां नृपसेवया च देशांतराराधितसत्प्रसुत्वम् ।। ३ ॥

जो ग्यारहवें स्थानमें मेष लग्न हो तो उस पुरुषको चौषायोंसे लाभ हो तथा राजसेवा और देशान्तरोंसे प्रभुत्वकी पाप्ति और बन मिले ॥ १ ॥

आयस्थिते वै वृषमे प्रलामो भवेन्मनुष्यस्य विशिष्टनातः । स्रीणां सकाशादशसज्जनानां कुसीदतोऽध्यादिक्षतितस्तथैव।।२।।

जो ग्यारहवें स्थानमें वृष छन्न हो तो उस मनुष्यको श्रेष्ठ छाभ हो स्थियोंसे वा सज्जनोंसे व्याजसे अग्रजसे और क्षितिसे छाभ हो तथा धर्म करनेवाला होता है ॥ २ ॥

तृतीयराशी कुरुतेऽतिलाभं लामाश्रिते खीद्यितं सदैव । वस्त्रार्थमुरूपासनयानजातं सदा नराणां विविधमसिब्धिः ।। ३ ।। जो एकाद्शस्यानमें मिथुनराशि हो तो उस मनुष्यको लाभ हो, ली प्यारी हो, वल मुख्यासन यानकी प्राप्ति और अनेक प्रसिद्धि होती हैं॥ ३॥

स्रामो मधेष्ठामगते च राशौ नृणां चतुर्थे च वराङ्गनानाम् । सेवाक्रविन्यां जनितः प्रभूतशास्त्रेग वा त्राधुजनेत्पकारात्॥४॥

जो ग्यारहर्वे स्थानमं कर्क हो तो उस मनुष्यको स्त्रीपक्षते लाभ हो सथा सेवा कृषि शास्त्र साधुननोंके उपकारसे लाम होता है ॥ ४ ॥ स्त्रामाश्रिते पश्चमके च राशी भवेन्मनुष्यस्य च गर्हणाभिः । मानाजवानां वधवन्यवैश्व व्यायामदेशान्तरसंश्रयाच ॥ ५ ॥

जो ग्यारहवें स्थानमें सिंह हो तो उस मनुष्यको गाईित कर्म, अनेक मनुष्योंके वध बन्धन व्यायाम तथा अन्यदेशके आश्रयसे छाम होता है ॥ ५॥

कन्यात्मके लाभगते मनुष्यः प्राप्तोति लामं विधिषैक्षायैः । छलेन पानेन समाषणेन परस्परैः शुन्यक्रतिर्विकारैः ।। ६ ।।

नो ग्यारहर्ने कन्या लग्नहो तो वह मनुष्य अनेक प्रकारके उपायाँसे छाभको प्राप्त करे, छल पाप सुभाषण वा परस्पर शून्य विकारीसे धन संचय करे॥ ६॥

तुलाधरे ल भगते मनुष्यः प्राप्तोति लाभं वनजैविंचिनैः । सुसाधुपेवादिनयेन नित्यं सुतंहतुतं मुख्यतया प्रभुत्वम् ॥ ७॥

जो ग्यारहवें तुला लग्न हो तो उस मनुष्यको अनेक प्रकारके बनमें उत्पन्न पदार्थीते लाभ हो, अच्छी साधुतेवा, विनय, स्तुति और मुख्य प्रमुपनको प्राप्त होता ॥ ७॥

लामाश्रिते चाष्टमके हि राशी प्रामाति लामं मनुजीऽति-मुख्यम् । शास्तागमान्यां विनयेन पुंतां नित्यं विवेकेन तथाऽद्भतेन ॥ ८॥ जो लाभमें वृश्चिक राशि हो तो वह मनुष्य मुख्य लाभको प्राप्त है, वेदशास्त्र विनय तथा नित्यज्ञानसे भी धन प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ लाभाश्रिते चैव धनुर्द्धरे च नृपाद्धि मानं भजते मनुष्यः । स्रोतवया वा निजगौरुषेण मनुष्य काराधनतोऽश्वतोऽपि ॥ ९ ॥

जो लाभमें धतुष लग्न हो तो उस मतुष्यको राजाके स्थानसे सुसेवासे अपने पुरुषार्थसे वा दूसरे मतुष्यको आराधनासे वा अस्तकृत्यसे धनकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥

लामाश्रिते वै मकरेऽर्थलामी भवेत्रराणां जलयानयोगात । विदेशवासान्त्रासेवया च व्ययात्मको भूरितरः सदैव ॥ ३० ॥

जो ग्यारहर्वे मकर लग्न हो तो मनुष्यको जलपान अर्थात् जहाज नौका आदिसे तथा विदेशमें वास वा राजसेवासे लाम हो और वह सदा अनेक व्ययकार्य करे ॥ १०॥

आयस्थिते कुम्भवरे च लाभी भवेत्रराणां जडयानयोगात् । स्यागेन धर्भेण पराक्रमेण विद्याप्तभावात्सुसमागमेन ॥ ११ ॥

जो ग्यारहवें कुंभ लग्न होतो जहाज नौकासे उस मनुष्यको लाभ हो, त्याग धर्म पराक्रम विद्याके प्रभाव और अच्छे समागमसे धन मिले ११ लाभाश्रिते चान्तिमणे च राशौ प्राप्तोति लामं विविधं मनुष्यः । मित्रोद्भवं पार्थिवमानजातं विचित्रवाक्यैः प्रगयेन नित्यम् १२॥

जो ग्यारहर्वे मीन छन्न हो तो उस मनुष्यको अनेक प्रकारके लामकी प्राप्ति हो, मित्रसे वा राजाके सत्कारसे, विचित्र वाक्य और ज्ञाणयसे लाभ होता है।। १२॥

इति लाममावे कप्रस्तकम् 🛊

### अथ महफलम् ।

सूर्यफडम् ।

नीतित्रीतिं चारुकमेत्रवृत्तिं शत्यत्कीर्तिं वित्त द्वतिं नितान्तम् । भूगात्त्रातिं नित्यमेव प्रकुर्यात्त्रातिस्थाने भानुमान्मानवानाम् ३

जो ग्यारहवें सूर्य हो तो गानविद्यामें प्रीति, अच्छे कर्ममें प्रवृत्ति निरन्तर कीर्ति और धनसे पूर्ण हो तथा गजासे नित्यही धनकी प्राप्तिः करनेवाला होता है ॥ १ ॥

#### चन्द्रफलम् ।

मन्माननानाधनवाहनातिः कीर्निश्च सद्धोग ग्रुणोप छ इधिः।
मसन्नता लाभविराजमाने ताराधिगाजे मनुजस्य नृनम्॥ २ ॥
जो ग्यारहवें चन्द्रमा हो तो मनुष्यको आदर अनेक प्रकारके
और वाहनकी प्राप्ति और कीर्ति अच्छे भोग तथा ग्रुणोंकी प्राप्ति
भीर प्रसन्नतासे युक्त होता है॥ २॥

### भीमफलम् ।

ताम्रप्रवालविलसत्कलधौतरकवस्नागमं सुललितानि च वाहनानि । भूषप्रसादसु कुतूहलमङ्गलानि द्यादवापि-

भवने हि सदाऽवनेयः ॥ ३ ॥

जिसके मंगल ग्यारहवें हो वह मनुष्य तांवा, मूँगा, सोना, रक्त बस्न तथा सुन्दर सवारीसे युक्त होता है और राजाकी प्रसन्नतासे श्रेष्ट कौतुक मंगलोंकी प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥

बुधफलम् ।

भोगासकोऽत्यन्तर्वित्तो विनीतो नित्यानन्दश्वाहशीछो निल्छाः । नानाविद्याभ्यासकन्मावनः स्याञ्चाभस्याने नन्दने शीतभानोः ॥ ४ ॥

जो ग्यारहवें बुध हो तो वह पुरुष भोगमें आसक्त, अत्यन्त धन-बान, नम्रस्वभाव, नित्यही आनन्दसे युक्त, सुशील, बलवान और अनेक विद्याओंका अभ्यास करनेवाला होता है ॥ ४॥

गुरुफलम्।

सामध्येमथांगमनं च नृतं सद्द्ववस्त्रोत्तमवाहनानि । भूगमादं कुहते नराणां गीर्वाणवन्यो यदि लाभ वंहथः ॥ ७।। जो बहस्पति ग्यारहवें स्थानमें हो तो उस पुरुषको वल अर्थकी भाप्ति, सद्दत्व वस्त्र उत्तम वाहनकी माप्ति और राजाकी मसन्नतासे युक्त होता है ॥ ६ ॥

भृगुक्छम् ।

सद्भीतनृत्यादिरतो नितान्तं नित्यं च वित्त गमनानि नूनम्। सत्कर्मधर्मागमिचत्तवृत्तिर्भृगोः सुतो लाभगतो यदि स्यात् ॥६॥ जो ग्यारहवें शुक्र हो तो वह पुरुष श्रेष्ठ गीत और नृत्यमें अत्यन्त श्रीपि करनेवाला हो, धनकी शाप्ति हो तथा मत्कर्म और धर्ममें चित्तकी, वृत्ति होती है॥६॥

शनिफकम्

कणाभानामिन्द्रनीलादिकानां नाना चश्चद्वस्तुद्दन्तावलानाम् । पाप्तिं कुर्योन्मानवानां प्रकृष्टां प्राप्तिस्थाने वर्त्तमानोऽकेसूनुः।। ७॥ जो शानि ग्यारहवें हो तो वह मनुष्य इंद्रनीलमाणि तथा और भी हाचीदांतादि अनेक प्रकारके वस्तुओंकी प्राप्तिको करता है ॥ ७॥ राह्यक्षम्।

लभेद्वाक्यतोऽर्थं चरेत्किकरेण बजोत्कं च देशं लभेत मतिष्ठाम् । द्वयोःपक्षयोर्विश्रुतः सत्प्रजाबान्नताः शत्रवः स्युस्तमो लाभगश्रेत ।। ८ ॥

जो राहु ग्यारहवें हो ते। उस मनुष्यको अच्छे बचनोंसे लाभ हो.

संबक्तां पहित देशान्तरयात्रामें। प्रतिष्ठा हो, दोनों पश्नोंमें प्रसिद्ध हो, उत्तम प्रजासे युक्त हो और शंत्रुगण उतसे द्वे हुए रहें ॥ ८ ॥

केतुकलम् ।

हुमापी सुविद्याचिको दर्शनीयः सुमोगः सुनेजाः सुनक्षाऽपि यस्य । भवेदौद्रार्तिः सुता दुर्भगाश्च शिखी लामगः सर्वलामं करोति ॥ ९ ॥

जो न्यारहर्वे केन हो तो वह पुरुष अच्छा भाषण करनेवाछा, सुन्दर विद्यादान, दर्शनीयपूर्ति, श्रेष्ठ भोगोंसे युक्त, तेजस्वी और सुन्दर वस्तों महित होता है तथा उद्दर्भे पीडा, अभागी सन्तानवाछा, सब प्रकारके जाभोंसे युक्त होता है ॥ ९ ॥ इति प्रहफ्तरुम् ॥

## अथ लामभवनेशफलम्।

भवति ना सुरगः स्व ननिष्यः कित एव वहान्य क्रुपुत्रवान् ॥ भवपतौ तनुग च सुक्रत्रभो नृपतितो धनलाभकरः सदा ॥ १ ॥

जो छाभेश ततु स्थानमें प्राप्त हो तो वह पुरुष सुभग, स्वजन-त्रिय, बहुत दान करनेवाछा, पुत्रवात् और राजासे धनगाप्ति करने-वाला होता है ॥ १ ॥

चपलजीवितमल्पसुतं तथा भवपतिर्धनभावसुनी यदि । खल्खा त्वतितहरूरतासुनः शुनुखाने धनवानतिजीवति ॥ २॥

यदि लाभेश धनस्थानमें माप्त हो तो उस पुरुषका चपल जीवन और थोडा सुख होता है, कूर ग्रह हो तो तस्कर और शुमग्रह हो तो धनवान होकर दीर्घजीवी होता है ॥ २ ॥

सहजवित्त युत्रथ्य सुवान्थवः सहजवत्सरु एव नरः सदा । सहजगे भवभावपती शुन्धिः स्वजनमित्रजनानातिलाभदः ॥ ३॥

जो तीसरे स्थानमें लाभेश हो तो वह पुरुष भाइयोंके धनसे युक्त, बन्धुआन सहित भाइयोंका प्रिय, पवित्र तथा स्वजन मित्रजनीको लाभ देनेवाला होता है ॥ ३ ॥ अमि रजीवनयुक् पितृपंक्तियुक्त रयक्तम्रेरतः सुभगः शुभः । सुक्रत कर्मवशादतिलाभवानसुखगते भवभावपती भवेद् ॥ ४ ॥

जो लाभेश चौथे स्थानमें हो तो वह पुरुष दीर्घजीवी, पितासे युक्त, पुत्रके कर्ममें प्रीति करनेवाला, सुभग सुन्दर और पुण्य कर्म-वशसे अति लाभवाला होता है ॥ ४ ॥

जनकसंयुतमातृ जनियः सुतगते भवभावपतौ नरः।

शुभवगैर्भितभुक्तुखसंयुतः खलवगैर्विगरीतकलं लभेत्।। ५।।

जो लाभेश पंचम हो तो वह पुरुष माता पिताका प्यारा होता है, शुभ ग्रह हो तो थोडा भोजन करनेवाला सुखी होताहै, कूर ग्रह हो तो इससे विपरीत फल कहना।। ५॥

रिपुयुतोऽपि हि दीर्वगरी क्रथश्व ग्रुरताचतुरैः सह सम्मतः । रिपुगते भवेषे च विदेशगो मरणनेव च तस्करजं भयम् ॥ ६ ॥

जो लाभेश छठे हो तो वह पुरुष शत्रुओंते युक्त, अधिक रोगी, दुर्बल शरीर, चतुरतामें भी चतुर, मनुष्योंते आदरको प्राप्त हो और विदेशगामी हो तथा विदेशमें मरण वा तहकरसे भय होता है ॥ ६ ॥ प्रकृतिजोयतनु बेंहुपम्पदो बहुल जीवियुतं बहुशीलयुक् । स्वलखंगैर्बहुरोगयुतो नरः शुभखंगैर्बहुसौख्यसमन्वितः।। ७ ॥

जो लाभेश सप्तम हो तो वह पुरुष स्वभावसेही उम्र शरीर, बहुत सम्पत्तिमान् दीर्वजीशी शीलवान् होता है, क्रूर मह हो तो बहुत रोगसे युक्त हो, शुभ महोंसे सुख युक्त होता है ॥ ७ ॥ बहुलरोगयुतश्च तथा शुभः खचर एव भिदं ददने फलम् । भवपती मृतिगे रिपुतृन्दतो वियुलवैरकर्थ्य नरः सदा ॥ ८ ॥

जो छाभेश अष्टम हो और शुभ ग्रह हो तो उस पुरुषको अनेक प्रका-रके रोग करता है तथा शञ्चओंसे वैर करनेवाला होता है ॥ ८॥ एकादशेशः सुक्रतं स्थितश्रेद्दहुश्रुतः शाह्मविशारदश्च । धर्मप्रसिद्धां गुरुदेवभक्तः ऋरे च बंधुवजवर्जितश्च ॥ ९ ॥

यदि लाभेश नवम स्थानमें हो तो वह पुरुष प्रसिद्ध और वहुत प्रकारसे वेदशास्त्र के विचारमें चतुर हो, धर्ममें प्रसिद्ध, देव गुरुका भक्त हो, ऋरप्रह हो तो वन्धुजनोंसे रहित होता है।। ९॥ पितारे वेरयुतो जननीपियो बहुलसद्धनकीर्तियुतो नरः। जननिपालनकर्मरतः सदा भवपति देशसस्थलगो यदा।। ९०॥

जो लाभेश दशम हो तो वह मनुष्य पिताका विरोधी, माताका शिय, बहुतसे धन और यशसे पूर्ण, मातृपालन कर्ममें तत्पर होता है ॥ १०॥ बहुल जीवित मुग्ध जनान्वितः शुभव दुः खलु पुष्टियुतः सदा । अतिसुह्नपसुवाहनदञ्जयुक्स्वगृहगे भवभावपती नरः ॥ ११॥

जो लाभेश न्यारहवें स्थानमें हो तो वह पुरुष बहुजीवी, सुग्ध-जनोंसे युक्त, सुन्द्रशरीर पुष्टियुक्त. अति स्वरूपवान सुन्द्र वाहन बस्त्रसे युक्त होता है ॥ ११ ॥

भवपती व्ययगे च खलो नरभ्यपल जीवितवित्तयुती नरः। भवति मानयुती बहुकष्टदः स्थितधनी बहुदूष्टमतिः खन्नः॥ १२॥

जो लाभेश बारहवें स्थानमें हो तो वह पुरुष खल चपलजीवित बोडे द्रव्यवाला होता है, मानसे युक्त, बहुत कष्ट देनेवाला, धनवान, इष्टमित होता है।। १२ ॥ इति लाममहनेशफलम्।

अथ हाष्ट्रिपलम्। ' स्येद्दष्टिफलम्।

सामसद्यनि रवीक्षिते सति प्राप्यते सकलवस्तु निश्चितम् । आधियुक्त सुतनाशकत्सदा कर्मजीवकसुबुद्धिमान्सदा ॥ १ ॥

जो लाभस्थानमें सूर्यकी दृष्टि हो तो उस पुरुषको सब वस्तुकी नाप्ति हो, आधि व्याधिसे युक्त, सुतनाशकारक, कर्मजीवी, सुबुद्धि-नान् होता है ॥ १ ॥

**चन्द्रहात्रिफलम्** ।

खाभालये स्याचादि चन्द्रदृष्टिकी नार्थदो व्याधिविनाशनं च। च नुष्पदानां कनकस्य वृद्धिः सर्वत्र लामश्वन संशयोऽत्र ॥ 🤏 ॥

जो ग्यारहवं स्थानमें चन्द्रमाकी। दृष्टि हो तो उस पुरुषको धनकी प्राप्ति और रोगका नीज्ञ हो, चौपायोंकी और अवर्णकी वृद्धि तथा सर्वत्र लाभ होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ 🤏 ॥

भौमदृष्टिफलम् ।

सत्यायभावं कुजवीक्षितं च अ।युर्विवृद्धिः स्त्रिया गर्भनाशः। बुद्धिकायसमये तृतीयके पुत्रसील्यमपि चतुष्पदातसुलम् ॥३॥

जो ग्यारहवें मंगळकी दृष्टि हो तो उस पुरुषकी आयुकी दृद्धि और स्त्रीका गर्भनाश हो तथा शरीरकी बुद्धि पुत्र और चीपायोंसे सुख होता है । वुधदृष्टिफलम् ।

लाभात्रये चन्द्रजवीक्षिते मति भाग्यवांध्व सकलार्थसील्यमाक् । बुद्धिशास्त्रिनिपुणोऽतिविश्वतः पुत्रिका भवन्ति तस्य पुष्कलाः ४॥

जो ग्यारहर्वे चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो वह पुरुष भाग्यवान् सम्पूर्ण अर्थ और मुखका भोगी होता है, बुद्धिमान, शास्त्रमें पण्डित और प्रसिद्ध हो तथा अनेक पुत्रियोंसे युक्त होता है ॥ ४ ॥

गुरुदृष्टिफलम्।

ग्ररोहेष्टिः पूर्णतरायभावे आयुश्च पूर्णश्च नरः सदा स्यात् । पुत्रदारथनसौरूयतः सुखं ट्याधि हीनमापे कान्तिमाञ्जयी ॥५॥

जी गुरु पूर्ण दक्षिसे स्थारहवें स्थानको देखता हो तो वह मनुष्य पूर्ण आयुवाला हो, पुत्र स्त्रीधनसे सुख हो, व्याधिहीन, कान्तिमान् जयशील होता है ॥ ५ ॥

भृगुद्दष्टिफळम् ।

लाभसमानि च शुक्रवीक्षिते लाभवृद्धिसुखावितसंयुतः । मामणीनिजननादिपालकः पूर्ववृत्तिपरिपालने रतः ॥ ६ ॥ जो न्यारहवें स्थानको शुक्त देखता हो तो उस पुरुषको लाभ वृद्धि सुख और धनकी प्राप्ति हो, प्रामाधिपति, अपने जनोंका पालक तथा पूर्ववृत्तिके परिपालनमें रत होता है ॥ ६ ॥

### शानिदृष्टिफलम्।

यदायभावे रविमुनुदृष्टे लाभस्तदा दुष्टललाक्वेच । पुत्रतथ्य सुखमल्पकं भवेद्धान्यलाभयुगथापि पण्डितः ॥ ७ ॥

जो ग्यारहवें स्थानको शानि देखता हो तो उस पुरुषको अति दृष्टसे लाभ हो, पुत्रसे थोडा सुख, धान्य लाभ और पंडित भी होता है ॥७॥

# राहुदृष्टिफछम्।

आयसम यदि राहुवीक्षितमायुपूरणकरं नरस्य हि । इव्यलाभमथ भूपवर्गतः सुखमात्मवृद्धिनिरतो नरः सदः॥ ८ ॥ जो ग्यारहवें स्थानको राहु देखता हो तो उस मनुष्यकी आदु पूर्ण होती है, द्रव्य लाभ, राजोंके वर्गसे सुख और सदा अपनी उस-तिमें तत्पर होता है ॥ ८ ॥ इति दिष्ठमलम् ।

# अथ वर्षसंख्या।

लाभे रविजिनसमामितलामिनहीं भूपाच लाममसूजो जिनवर्षलक्ष्मीम्। ज्ञः पञ्चवेद्धनमीज्य इनाब्दलक्ष्मीम्। शुक्रः करोति धनमार्किफलं कुजोक्तम् ॥ १ ॥ शनिराहुकेन्द्रभिर्जिनवर्षलाभः । इति लामभवनम् ॥

सूर्यके २४ वर्ष छाभ हो, चन्द्रमाके १६ वर्ष छाभ हो, मंगलके २४ वर्ष छक्ष्मी प्राप्ति, बुध ४५ धनप्राप्ति, बुरु १२ वर्ष छक्ष्मी छाभ, बुक १२ वर्ष धनछाभ, ज्ञाने राहु केतु २४ वर्ष धनछाभ करते हैं ॥१॥

इति लाममवनं सम्पूर्णम् ।

# अथ भावविचारः।

सूर्यण युक्तोऽथ विलोकितो वा लाभालयस्तरः गणोऽत्र चेत्स्यात् । भूपालतश्चौरकुलादथो वा चतुष्पशद्दा बहुवा धनाप्तिः ॥ १ ॥

जो ग्यारहवां घर सूर्यसे युक्त हो वा सूर्यकी दृष्टि हो अयवासूर्यका षडवर्ग हो तो उस पुरुषको राजासे चोरक्कठते और चौपायोंसे अनेक मकारसे धनकी प्राप्ति होती है।। १॥

चन्द्रेण युक्तः प्रविलोकितो वा लाभालयश्चन्द्रगणाश्चितश्चेत् । जलाशयस्त्रीगजवाजिवृद्धिः पूर्णे भवेत् क्षीणतरे विनाशः॥ २॥

जो ग्यारहवां स्थान चन्द्रमासे युक्त हो वा चन्द्रमाकी दृष्टि हो वा चन्द्रमा पड्वर्गमें हो तो उस मनुष्यको जलाशय, स्त्री, हायी और बोडोंकी वृद्धि हो और यदि चन्द्रमा क्षीण हो तो विनाश होता है॥ २॥ लाभालये मङ्गलयुक्त दृष्टे प्रभृतभूषामणिहेमवृद्धिः। विचित्रयात्रा बहुमाहसै: स्यान्नानाकलाकौशलबुद्धियोगैः ॥ ३॥

जो ग्यारहवें मंगलकी हाँ वा योग हो तो उस मनुष्यको अनेक भूषण, मणि, सुवर्णवृद्धि और अनेक कलाओं में निपुण बुद्धिसे विचित्र यात्रा तथा बहुत माहमसे युक्त होता है ॥ ३ ॥ यज्ञित्रासाधुजनानुयातो राजिश्रितोरऋष्टकशो नरःस्यात् । इंग्येण हेमप्रचेरण युक्ता लाभे स्रोवेर्गयुतेक्षणं चेत् ॥ ४ ॥

जो ग्यारहवें गुरु हो या गुरुकी दृष्टि हो वा गुरुका वर्ग हो तो बह पुरुष यज्ञकर्ममें रत, सज्जनोंके साथ समागम करनेवाला, राजाश्रय-बाला उत्कृष्ट तथा शरीरसे कुश और अधिकतर सुवर्णके द्रव्योंसे युक्त होता है ॥ ४ ॥ हाभारते भागेववर्गनाते युक्तेशिते वा यदि भागेवेण । विश्वाजनैदीवि गमःगमैदी सद्दीव्यमुक्तापचुरस्वलब्धिः ॥ ५ ॥

जो ग्यारहवें भावमें शुक्रका वर्ग हो अथव। शुक्रका योग वा दृष्टि हो तो उस मनुष्यको वेश्याजनोंसे वा गमनागमनसे उत्तम चांदी और मोती आदि धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ लाभवेश्म शनिवीक्षितयुक्तः तद्गणेन सहितं यदि पुंसाम् । नीलगोनहिषहितहयाढयो शामवृन्दपुरगौरविमश्रः ॥ ६ ॥

जो ग्यारहवें भावमें शनिका योग वा दृष्टि हो वा शनिका वर्ग हो ता उस मनुष्यको नील गी, महिषी, हायी घोडोंका लाभ हो तथा ग्राम समूह पुरमें गुरुतासे युक्त होता है ॥ ६ ॥ युक्तेक्षिते लाभगृहे शुमैश्रेद्रगे शुभानां समवस्थितेऽपि । लाभो नराणां बहुधाथवास्मिन्सर्वग्रहेरेव निरीक्षमाणे ॥ ७ ॥

बदि लाभभाव ग्रुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो अथवा ग्रुभग्रहोंके पड्-वर्गमें हो तो उस मनुष्यको अनेक प्रकारसे लाभ हो और सब प्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हो तो बहुधा लाभ होता है ॥ ७ ॥

इत्येकादशभावित्रवरणं समात्रम् ।

अथ द्वादशभावफलम्।

हादशभावन्ययभवनमपुकारूयमपुकदैवत्यमपुक्यहयुतं । स्वस्वामिद्दष्टं न वाऽन्यैः सर्वयहैश्युभाशुभैर्देष्टं युतं न वेति ।

नारहरें वरके विचारमें प्रह्माप्ति स्वामीकी दृष्टि श्रुभाशुभ प्रहांकी दृष्टि है वा नहीं पूर्ववत् विचार करे ॥

तत्र विलोकनीयानि ।

हानिर्दानं व्ययश्वापि दण्डो बन्धनमेव च । सर्वमेतद्व्ययम्थाने चिन्तनीयं प्रयत्नतः ॥ १ ॥

हानि दान व्यय दण्ड वंधन यह सम वारहवें स्थानसे विचारना काहिये॥ १॥

#### ब्झफ्लम् ।

मेषे व्ययस्थे स्यात्युंसां व्ययश्व तनुपीडनम् । स्वमशीलो नरो नित्यं लाभयुक्छुभसंयुते ॥ १ ॥

जो बारहवें स्थानमें मेषलग्न होवे तो उस पुरुषके द्रव्यका खर्च हो, शरीरमें पीडा हो, स्वम बहुत देखे और यदि शुभ ग्रहोंसे युक्त हो तो लाभ होता है ॥ १ ॥

त्रुषे व्ययस्थे व्यय एव पुंसां भवेदिचित्रो वरयोषितागमः। लाभो भवेत्तस्य सदैव पुंसां सुधातुवादे विबुधैश्व सङ्गः ॥ २ ॥

जो बारहवें स्थानमें बुषलप्त हो तो उन मनुष्यके धनका खर्च हो, विचित्र खीकी प्राप्ति हो तथा धातुवादमें लाभ हो और ज्ञानी मनुष्योंका समागम होता है ॥ २ ॥

त्तुतीयराशौ व्ययगे नराणां व्ययो भवेत्स्वीव्यसनात्मकैश्व । स्तोद्भवो वा सततं प्रभृतः कुशीलता पापजनाश्रयाच ॥ ३ ॥

जो मिथुन छप्न बारहवें हो तो उस पुरुषका स्वीव्यसनके कार्योंमें व्यय हो वा निरन्तर भूतोद्भव कृत्य करे तथा कुशीछता और पाप युक्त जनोंके आश्रयसे व्यय होता है ॥ ३ ॥

कर्के व्ययस्थे दिनदेवतानां न्ययो भवेदाज्ञसमुद्भवश्य । श्वर्मकियाभिविविधाभिरेव प्रशस्यते साधुजनेन लोके ॥ ४ ॥

जो बारहवें कर्कछम हो तो दिज देवता और यज्ञादिके विषयमें व्यव हो, अनेक मकारकी धर्मिकयासे युक्त लोकमें साधुजनोंसे मशंसा पावेश सिंहे व्ययस्थे तु भवेन्नराणामसद्ध्ययो भूरितरः सदैव । रुगादिपीडां च कुकर्मसङ्गो विद्याव्ययः पार्थिवचौरता च ॥ ५ ॥ जो सिंह लग्न वारहवें हो तो उस पुरुषका दृष्ट कमोंमें अधिक व्यय हो तथा रोगादिसे पीडा हो कुकर्ममें तत्पर रहे विद्यामें व्यय हो और राजधनकी चोरी करनेमें प्रवृत्त होता है ॥ ५ ॥ कन्याभिषे चान्त्यगने व्ययश्च भवेन्मनुष्यस्य हि चाङ्गनोत्सवैः। विवाहमाङ्गल्यमखैर्विचित्रैः सत्रैः सभाभिर्वहुसाधुसंगात् ॥ ६ ॥

जो बारहवें कन्यालग्न हो तो वह पुरुव अंगनाओंके उत्सव विवाह मंगल कार्य, यज्ञ, निरन्तर अन्नादि दान और सभामें साधु समागमके ज्यय करनेवाला होता है ॥ ६ ॥ तुले ज्ययस्थे सुरविप्रवन्धुश्चतिस्मृत्तिन्यश्च करो ज्यवस्था । भवेन्नरोऽसौ नियमैर्यमैश्च सुतीर्थसेशाभिरिति प्रसिद्धः ॥ ७ ॥

जो बारहवें तुलालग्न हो तो वह पुरुष देवता, विम, बंधु, श्वात और समृतिमें द्रव्य व्यय करे तथा यम नियम और तीर्थसेवामें व्यय करे॥७॥ अलो व्ययस्थे च भवेद्वययस्तु पुंतां प्रमादेन विडम्बनाभिः। कुमि रसेवाजनिता सुनिन्दा धनव्यस्थीरकताधिकारात्।। ८॥

यदि वृश्चिक लग्न बारहवें हो तो वह पुरुष प्रमादते वा दूसरे पुरुष्ण विकेत वनसे धनका व्यय करे तथा कुमित्रसेवासे निन्दा हो और चोरोंके किये अधिकारसे उसका धन व्यय होता है ॥ ८॥ चापे व्यवस्थे बहुवश्चनाभिव्ययो भवेत्पापजनप्रसङ्गात्। से वाकतादित्तिया च पुंसां कृषिप्रसंगात्परवश्चनाद्वा ॥ ९॥

जो वारहवें धनुष्ठप्र हो तो उस पुरुषका पानी जनोंके प्रसंगसे अनेकः प्रकारकी वंचनाओं से धनका व्यय हो और धनलाभार्थ कीहुई सेवा तथा कृषिके प्रसंगसे वा दूसरों की वंचनासे धनका व्यय होता है ॥९॥ मृगे व्ययस्थे च भवेत्रराणां व्ययस्तु पानासवसस्यजातः। स्ववर्गपूजाजनितोऽन्यतस्तथा कृषिकियाभिश्वधनव्ययो व्यथ १ ०

जो बारहवें मकर लग्न हो तो वह पुरुष पान, आसव और अन्नवें व्ययकरे अपने वर्गके सत्कारमें और खेतीके कार्यमें व्यय करे ॥ १०॥ घटे व्ययस्ये सुरिसद्धितप्रतपस्तिवंदिन नतो व्ययस्तु । पुंसां भवेत्साधुजनानुरोधाच्छस्नपदिष्टागिततथ्य भूरि ॥ १३॥

जो कुंभलप्र बारहवें हो तो देवता सिद्ध ब्राह्मण तपस्वी और वंदी जनोंमें उस पुरुवका धन व्यय हो तया साधुजनोंके अनुरोधने शास कथित कार्यसे उसका धन व्यय होता है॥ ११॥

मीने व्ययस्थे जलयानतो वा कुसङ्गमाद्वा प्रभवेद्वययश्च । पुंमां कुमित्रासनतोऽपि जातस्तथा विवादेन निरन्तरेण ॥१२॥

जो बाहरवें मीन छप्र हो तो उस पुरुषका जलयान, दुष्टसंगति कुमित्रके साथ बैठनेसे तथा निरन्तर विवादमें व्यय होता है ॥ १२ ॥

इति व्ययमावं लग्नफलम्।

# अथ दृष्टिफलम् । सूर्येफलम् ।

तेश्रीविहीने नयने भवेतां सातेन साकं गतिचत्रवृत्तिः । विरुद्धवृद्धिव्ययभावयाते कान्ते निलन्याः फलमुक्तमार्येः ॥ १॥ जो बारहवें सूर्य हो तो उस मनुष्यके नेत्रोंमें न्यून तेज हो पिताके साथ गतिचत्रवृत्ति और विरुद्ध बुद्धिसे युक्त होता है ॥ १॥ चन्द्रफलम ।

हीनत्वं वै चारुशीलेन मित्रैवैंकल्यं स्यान्त्रत्रयोः शतुत्रृद्धिः । रोषावशः पूरुवाणां विशेषाच्छीतां शुश्रेद्वादशे वेश्मानस्यात्॥२॥

जिसके चन्द्रमा बारहवें हो तो वह मनुष्य मित्रोंके दारा सुन्दर शीलसे रहित हो, नेत्रोंमें विकलता हो और वह शत्रुओंकी वृद्धिसे युक्त अत्यन्त कोबी होता है ॥ २ ॥

#### भीमफडम् ।

स्वभित्रवेरं नयवातिवाधां क्रोधाभिभूतं विकलत्वमङ्गे । धनव्ययं बन्धनमृत्यतेजो व्ययस्थभौमो विद्धाति नृतम् ॥ ३॥

जो बारहवें मङ्गल हो तो वह मनुष्य अपने मित्रोंसे वैर करे, नेत्रोंमें बाधा, कोषसे युक्त, अंगमें विकलता धनका व्यय वंधन और अल्पतेजसे युक्त होता है॥ ३॥

बुधफलम् ।

दयाविहीनः स्वजनैर्विभक्तः सत्कार्यदक्षां विजितारिपक्षः । भूती नितान्तं मलिनो नरः स्याख्ययोपपन्ने द्विजराजसुनौ ॥४॥

जो बारहवें बुध हो तो वह पुरुष द्यासे हीन, अपने जनींसे विभक्त, शुन कार्यमें चुरूर, शहुआंका जीतनेवाला, अत्यन्त भूते और मलीन होता है ॥ ४ ॥

#### गुरुफलम्।

नानाचित्तोद्देगसञ्जातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलज्जम् । बुद्धचा हीनं मानवं मानहीनं वागीशोऽयं द्वादशस्थः करोति॥५॥

जिसके बारहवें शुक्र हो तो वह पुरुष अनेक प्रकारके शितके उहे-गांसे उत्पन्न कोधसे युक्त, पापात्मा, आछसी, निर्द्ध तथा बुद्धि और मानसे हीन होता है ॥ ५ ॥

भृगुफडम्।

सन्त्यकसत्कर्मविधिर्विरोधी मनोभवाराधनमानसभा । दयाळ्नासत्यविवर्जिनः स्यातकाव्ये प्रसृतीव्ययभावयाते ॥६॥

जिसके बारहवें ग्रुक हो तो वह मनुष्य ग्रुभ कमोंके विधानका त्यागने बाला तथा मनुष्योंसे विरोध रखनेवाला, मनोभवके आराधनमें द्रशः चित्त, दयालता और सत्यसे रहित होता है ॥ ६ ॥

शनिफलम्।

दयाविहीनो विधनो व्ययार्तः सदालमो नीच ननातुरकः।
नरोऽक्रभक्तोिक्सन नर्वमीरूयो व्ययस्थिते भातुस्ते प्रस्ती।।।।।

जिसके जन्मकालमें बारहवें शिन हो तो वह पुरुष द्याहीन, धन-हीन, खर्चसे दुःखी हो, सदा आलसी, नीच मनुष्योंमें अनुरागी तथा अंगोंके मंग होनेके कारण सर्व सौख्यसे रहित होता है ॥ ७ ॥

तमा दादशे वियहे संयहेषि प्रपातात्प्रपातोऽथ सञ्जावते हिः नरो भाष्यतीतत्ततो नार्थांसिद्धिर्विरापे मनोवाञ्छितस्य प्रवृद्धिः

जो बारहवें राहु हो तो वह पुरुष संग्रहमें विग्रह करनेमें रत प्रपात (गिरनेके स्थान) पर्वतादिसे गिरनेशाला तथा इधर उधर अमण करनेपर भी अर्थ सिद्धिसे रहित होता है और विराममें मनोबांजितकी वृद्धि होती है ॥ ८॥

केतुफलम्।

शिखी रिष्फगश्चारुनेत्रः सुशिक्षः स्वयं राजतुल्यो व्ययं मत्करोति । रिपोर्नाशनं मातुलान्नेव शर्म हजा पीडचते वस्तिग्रह्मं सदैव ॥ ९ ॥

जो केतु वारहवें हो तो वह पुरुष सुन्दर नेत्र, शिक्षावान राजोंकी बुल्य श्रेष्ठ व्यय करनेवाल। हो, शत्रुका नाश हो मामाके पक्षसे सुख न हो और उसकी वस्ति बुद्धस्थान रोगसे सदा पीडित रहे ॥ ९ ॥

इति व्ययभावे प्रहफ्लम् ।

# अथ व्ययभावेशफलम्।

तनुगते व्ययभावपती नरः सुव चनः स्वसह्याविदेशगः ।

स्व छ जनानुरतश्व विवादयुग्युनातिभिः सहितोऽपि नपुंसकः ॥ १ ।।
जो वारहवें स्थानका पति ततु स्थानमें हो तो वह पुरुष सुनचन
बोछनेवाला, स्वरूपवान्, विदेशगामी, खल पुरुषोंमें अनुरक्त, विवाद
करनेवाला, स्वियोंके सहित होकर भी नपुंसक होता है ॥ १ ॥
कपणता कटुनाधनभावगे व्ययपती विकल्थ विनष्टधीः ।
अरणिजे विधनं नुपतस्करादपि च पापकरश्च चतुष्पदे ॥ २ ॥

जो व्ययमित धनस्थानमें हो तो वह पुरुष कृपण, कटुभाषी, विकल, नष्टबुद्धि होता है, मङ्गल हो तो राजा वा चौरसे धनका व्यय हो, चतुष्पदोंमें पाप करनेवाला होता है ॥ २ ॥ विवत्ववन्धुजनः खलपूजितो व्ययपतौ सहजस्थलमें सति ।

यनयुतोऽपि भवेन्मनुजः क्षितौ ऋपणबन्धुजनानुरतः सदा॥ ३॥

तो व्ययपित तीसरे हो तो वह पुरुष बन्धुजनोंसे हीन, खळोंसे सन्झत होता है, धनसे युक्त होकर भी कृषणता युक्त, बन्धुजनोंसे अनुरक्त, सुभग शरीरवाला होता है ॥ ३ ॥

कि हिन्दिनः शुभक्षकिद्ध्ययनती सुखगे च सुखान्वितः । सुनजनान्मरणं च दृढवती दिविचरे स भवेदुनकारकः ॥ ४ ॥

जो व्ययेश चौथे हो तो वह पुरुष कठिन कर्मते युक्त, अच्छे कर्मीका करनेवाला सुली होता है तथा सुतजनींसे मरण पानेवाला, इट संकल्पवाला होता है ॥ ४ ॥

तनयगेऽपि खलस्तनयो भवेद्धायपतौ तनुतेऽथ खलान्विते । शुभवगेतिशुभं पितृकं धनं भवति चापि समर्थतयाऽन्वितः ॥५॥

जो व्ययेश पंचम हो तो उसका पुत्र दुष्ट होता है जब कि अशुभ यह हो तो और शुभ यह हो तो शुभ पुत्र सामर्थ्य युक्त पिताके धनको भोगता है ॥ ५॥

व्ययनती रियुगे क्रमणः खलः खलखगे नियतं नयनामयम् । परगृहाश्रायिणो मृष्ठपुत्रतो गतसुतः शुभञ्जिख्यतो भवेत् ॥ ६ ॥

यदि बारहर्वे स्थानका अधिपति छठे हो तो वह पुरुष कृपण खळ होता है कूर ग्रह हो तो नेत्रोंमें रोग हो पराये घरमें रहनेवाला हो, जो ग्रुक हो तो पुत्रहीन आप बुद्धिमान होता है ॥ ६ ॥ भवति दुष्टमतिश्व गृहाश्रणीः कपटदुष्टदुराचरणः खलः।

सलसमे मदमे व्ययमानमे सलसमे गणिकाधनवानकुधीः॥ ७॥

जिसके बारहवें स्थानका अधिपात सप्तम हो तो वह मनुष्य दुष्टमित और अपने गृहमें प्रधान हो तथा कपटी दुष्ट और दुराचारी हो यदि खल गृह हो तो वेश्यासे धन मिले और ऋर बुद्धिसे युक्त होता है शा विधनो व्ययपेष्ट कपाल कः सकलकार्य विवेकविविधितः।

भवाते निन्दित एव तथा शुभे दिविचरे धनसंग्रहतत्परः।। ८।।

जो व्ययपति अष्टम हो तो वह पुरुष अष्टकराल हो तथा सम्पूर्ण कार्य और विवेकसे रहित हो जो खल ग्रह हो तो यह फल कहना और शुभ ग्रह हो तो वह पुरुष धनके संग्रहमें तत्पर होता है ॥ ८ ॥ सुकृतकृष्यपते नवमाश्रिते वृषभगोमहिष्दिविणः सुनीः ।

भवति तीर्थविचक्षणयुण्ययुक्खळखगेपि च पापरतो नरः ॥९॥

जो व्ययपति नवमस्यानमें स्थित हो तो वह पुरुष वृत्रभ गौ महिषी धनसे युक्त सुबुद्धिमान् तीर्थिविचक्षण पुण्य युक्त होता है, दुष्ट ब्रह्म हो तो पापमें रत होता है ॥ ९ ॥

सुतयुतो धन संग्रहतत्परः परजनानुरतः परकार्यकत् । व्ययपतौ दशमे जननीखलो भवति दुर्वचनानुरतः सदा ॥१०॥

जो व्ययपात दशवें स्थानमें हो तो वह पुरुष पुत्र युक्त, धनके संग्रहमें तत्पर, अन्य मनुष्योंमें अनुरक्त तथा उनके कार्य करनेवाला, मातामें दुष्ट और दुर्वचनमें अनुरक्त होता है ॥ १०॥

यनयुतो बहुजीवितयुक्पुमान्गतस्र प्रमदश्च उदारधीः । व्ययपत्री भवगे सति सत्यवाक्सकलकार्यकरः प्रियवाग्भवेत् ११

जो व्ययपति बारहवें स्थानमें हो तो वह पुरुष बहुजीवी, हवेयुक्त उदार बुद्धि तथा खल हो, और सत्यवाक सम्पूर्ण कार्यकर्ता, वियवाणी बोलनेवाला होता है ॥ ११ ॥

भवति बुद्धियुतः कपणः खलः परिनवासरतः स्थिरकार्यकत् । पशुजनैश्व रतो बहुमोजनो व्ययपतो व्ययगे सति मानवः॥ १२॥ जो बारहवें स्थानका पति बारहवें स्थानमें हो तो वह पुरुष कृपण तथा दुष्ट स्वभाव, पराये स्थानमें रहनेवाला, स्थिर कार्यकर्ता, पगुजनोंमें रत तथा बहुत भोजन करनेवाला होता है।। १२ ॥ इति व्ययमावेश फलम् ॥

> अथ दृष्टिफलम् । सूर्यदृष्टिफलम् ।

द्वादशे दिनकता निरीक्षिते स्थानभङ्गमिप चान्यवाहनम्। बाहनाच खळ श्रीङ्गना भयं द्वादशाब्दमथ कष्टजीवितम्।। ३॥

बारहवें स्थानमें सूर्यकी हाष्टि हो तो उस पुरुषका स्थानभंग हो। भीरके वाहनपर चढनेवाला हो. सवारीसे भय, सींगवाले जीवोंसे भक्क हो बारहवें वर्षमें कप्टसे जीवे ॥ १ ॥

बन्द्रदृष्टिफलम्।

व्ययमृहे अति चन्द्रनिरीक्षिते पितृतुत्वं न करोति नरस्य हि । नयनचं नलता पदुना धनव्यय हरश्च बदानुनभाषकः ॥ २ ॥

जो बारहवें घरमें चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो उस मनुष्यको पिताकः सुख नहीं होता, नेत्र चश्चल हों, चतुर हो तथा वनका व्यय करनेवाळा और झूंठ बोलनेवाला होता है ॥ २ ॥

भौमदृष्टिफलम् ।

व्ययगृहं सित भौमिनिरीक्षिते पितृसुखं न करोति नरस्य हि । सकलशत्रुविनाशकरः सदा तद्पि चान्यजनादि सुखक्षयम् ॥३॥

जो बारहवें स्थानको मंगल देखता हो तो उस मनुष्यका पिताका सुखन हो, सब शत्रुओंको नाश हो और अन्य जनोंके सुखका क्षय हो॥३॥ बुधहृष्टिफलम्।

व्ययगृहे शशिपुत्रनिरीक्षिते व्ययकस्थ सदैव विवाहतः । स्वजनबन्धुविरोधमहर्निगं हृदयदुष्टरुजा बणवातजा ॥ ४ ॥

जो बारहवें स्थानको बुध देखे तो उप पुरुषके विवाहके कृत्योंके सदा व्यय हो स्वजन और बंधुओंमें अतिदिन विरोध रहे, त्रण बातके उत्पन्न हृदयमें दृष्ट पीढ़ा होती है ॥ ४ ॥

# गुरुद्दाष्ट्रिफलम् ।

व्ययगृहे सुरराजनिरीक्षिने व्ययकरः सुरभुसुरकार्यकत् । सकलकष्टकरो रिपुरीडिनः सक उस्नार्थारः स च बुद्धिनान्।५॥

जो वारहवें स्थानको बृहस्यति देखता हो तो वह पुरुष सहा देव ब्राह्मणोंके कार्यमें व्यय करे सब कष्ट हो शत्रुसे पीडा सम्पूर्ण स्वार्थ-परायण और बुद्धियात् हो । यह फल शुक्रकाभी जानना ॥ ५ ॥ स नेद्दाष्ट्रेफलम ।

च्ययगृहे सति नंदनिशिक्षिते धनविशासकरो हि धनव्ययम् । सुतक्षत्रतमुखाल्यत्रवानिशनः समस्तो विजयी स भनेत्राः ॥ ६॥

बारहेंवे स्थानको यदि गनि देखे तो उत्तमनुष्यका धन नष्ट हो जाय, इसको सुतकलत्रका सुख थोडा मिले, समरमें विजयी होता है ॥ ६ ॥ बाह्दहिफलम्।

ध्ययगृहे सति राहुनिराक्षिते व्ययनिवर्जितदाननिवर्जितः । समरशत्रुविनाशकरः सः। वि इतता च सुसं प्रचुरं भवेत् ॥७॥

जो बारहवें स्थानको राहु देखता हो तो वह पुरुष व्ययरहित हो, दान न करे और समरमें सद्दा शुका नात करनेशला. विकलता और अविक धुखशला होता है। यही फल केतुका भी जानना॥ ॥ इति दिशक्षमा

# अथ वर्षसंख्या।

तिंशदृष्टपुतं घनव्यपरिश्वनदो जन्नोडतं पश्चोदिनि हं नो पनहरं वाणे व्ययं चन्द्रनः । द्वार्ति ततं चित्रिंश घनव्यप्रातः शुक्रो धनं द्वादरो चत्यारिंशतश्च तं युननमः केतुः शनिहं निदः १ सूर्यके ३८ वर्ष धन व्यय हो, च द्रमा ४५ वर्ष जलपीडा हो, मंगल ६ वर्ष धन हरण हो, जुध २२ वर्ष व्यय हो, गुत २५ वर्ष धन व्यय, शुक्र १२ वर्ष धन हो, केतु शनि राहु ४५ वर्ष हानि देते हैं ॥ १॥

#### बृहद्यवनजातकम्।

अथ व्ययभावविचारः।

कलावान्सूर्योऽथवा द्वाविष तत्र संस्थी । व्ययालये क्षीणवलः इच्यं हरेद्रुमिपतिस्तु तस्य व्ययालये वा कुजदष्टयुक्ते 🛚 🧐 🕫

जो बारहवें भावमें क्षीण चन्द्रमा वा सूर्य अथवा दोनोंही स्थित हों वा मंगळसे दृष्ट वा युक्त हा तो उसका धन राजा हरण करे ॥ १ ॥ पूर्णे न्दुसीम्येज्यसिता व्ययस्थाः कुर्वन्ति संस्थां धनसंचयस्य । मांत्यस्थिते सूर्यसुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात् ॥ २ ॥

जो बारहवें भावमें पूर्णी चन्द्रमा, बुध, गुरु और शुक्र स्थित ही तो वह पुरुष धनका संचय करनेवाला होता है। यदि प्रान्त्यमें शर्ने ध्वर स्थित हो और वह मंगलसे युक्त वा दष्ट हो तो धनका नाश करताहै।। रेक्क

दोहा-उन्निससौ चौअन सुमग, सम्वत ओश्विन मास । कृष्णपक्ष शनि सप्तमी, प्रंथ पूर्ण सुखरास ॥ १ ॥ गौरिगिरा गणपति शिवा, शम्भु गिरीश मनाय । बुध ब्वालाप्रसादने, टीका लिख्यो बनाय ॥ २ ॥ जन्म पत्रको फल सकल, भारूयो यवन महान । सौ मैं भाषामें कियो, देखहि सन्त सुजान ॥ ३ ॥ खेमराज श्रीसेठजी, विदित सकल संसार। तिनके यह अर्पण कियी, छापहिं करहिं प्रचार !! ४ !! नित प्रति मजिये राम कहु, जै जै सीताराम। जिनके सुमिरण ध्यानसे, सिद्ध होत सब काम ॥९॥ इति श्रोमत्पण्डितञ्वास्त्राप्रसादमिश्रक्षतभाषाटीकायुते बृह्यवनजातके

द्वादरामावविवरणं सम्पूर्णम् ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास्, " लक्ष्मीवेंकटेश्वर " स्टीम्-प्रेस, अविकटेश्वर "टीम्-प्रेस,

खेमराज श्रीकृष्णदासः

ं कल्याण-बंबई,ं

